| ARECTICATE AND ARECTI | काल नः | क्रम संख्या 7 %? २ च्यावा | * | वीर सेवा मन्दिर<br>दिल्ली |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---|---------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---|---------------------------|

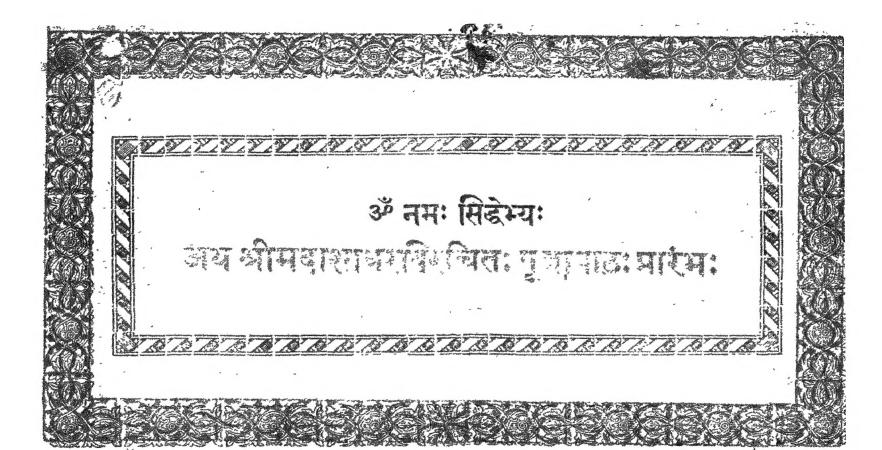

सा॰ लक्ष्माबाइ अतार भूपालप्पा हुई जिरगे कोल्हापूर यांनी अपंण केलें वीर संवत् २४४८

#### प्रस्तावना.

पूर्वी श्रीमदाशाघर या नांवाचे महाकित हो जन गेले. त्यानी स्वीपदेशादि मोठमोठे ग्रंथ रिचले आहेत. हा पूजापाठही त्यांनीच रिचला. याचा प्रचार आमच्या दक्षिणदेशांत व उत्तरदेशान फार आहे. त्यांत आमच्या दक्षिणदेशांत जिकडे पहावें तिकडे हा ग्रंथ कानडी लिक्नेमध्ये अमत्या कारणानें सरकारी मगठी अगर इंग्रजी शाळेस जाऊन मराठी व इंग्रजी विद्याभ्यास करून तथार झालेली उत्तरध्यांची व श्रावकाची मुले त्यांना तो ग्रंथ शिकण्यास अगोदर कानडी अक्षरें शिकृत शिकणे हाणजे फारच त्रासदाक होऊ लागला: हाणोन मी कहीं जुन्या प्रतीवकान शोध करून बालबोध लिपींत हा ग्रंथ छापविला. या ग्रंथाची तपासणी श्री० रा० रा० कलापा अनंत उपाध्य या उमयता विद्वानांनी केली. यावकृत हा ग्रंथ शाणोलील मिण्यमाण उजळ झाला असे हाणण्यास काही हरकत नाहीं.

या प्रथात ज्या कोहीं टिपा दिश्या आहेत या श्रीमङ्किलकानी केलेल्या प्रथान्या आधाराने दिल्या आहेत. सिंह-संघ, नदीसंघ, सेनसघ व देवसघ असे हे चार सच जैनामध्ये हो उन गेले आहेत. त्यांनी केलेल्या प्रथामध्ये परस्पर भेद नाहीं, जो कोणों भेद मानेल तो मिथ्यादृष्टी होय. या विषयी समयभूषणामध्ये असे सागितलें आहे की—

चतुःसंध्यां नरो यस्तु कुरुते भेद्भावनां । मिथ्यादृष्टिः स विज्ञोयो जिनधर्मविवर्जितः ॥ यस अनसरून जाणारा सम्यग्दृशे हे य. नाह विकारवाका जैनसुद्रा हामू नये. करण, चतुःसवानीं सांगितलेले शस्त्र प्रामाण्य आहे. हा सवाची गणना आचार्थामध्येन अहे. '' आचार्यत्रचन प्रोक्त सब्द्वाचनोपम '' हामून यांचे वचन कोणीही उल्लवन करू नये, केल्याम दोष आहे, श्रीभद्दाक्तलक हे देवसवापैकी आहेत हाणून यांचे वचन प्रामाण्य मानलें पाहिजे. श्रीभदाकात्रक हो देवसवापैकी आहेत हाणून यांचे वचन प्रामाण्य मानलें पाहिजे.

चीर्या व पांचवी इयत्ता शिकृन तयार झालेख्या मुलांना हा प्रथ वाचता व त्यांतील विधि करता ये**ईड अशी** तज-वीज या प्रंथांत केली आहे. हा आमच्या जैनवधूनी संग्रही ठेवावा.

नेमीशा आदाप्पा उपाध्ये, उदगांवकर.

# विषयानु कमणिकाः

| प्रकरण.   | पान.                                                                                                                                          | प्रकरण.                                                                                                                                                                                                                                                     | पान,                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ अधिवासन | <b>१</b> ९                                                                                                                                    | ११ पंचमेरुपूजा                                                                                                                                                                                                                                              | 254                                                                                                                                                                   |
|           | २६                                                                                                                                            | १२ द्शलाभणिकपूजा (यंत्रासह)                                                                                                                                                                                                                                 | ११६                                                                                                                                                                   |
|           | 44                                                                                                                                            | १३ अनंतद्वार प्राणप्रतिष्ठा (यंत्रासह)                                                                                                                                                                                                                      | ११९                                                                                                                                                                   |
|           | 9.                                                                                                                                            | १४ अनंतत्रयोदशीपूजा                                                                                                                                                                                                                                         | १२१                                                                                                                                                                   |
|           | ७६                                                                                                                                            | १५ अनंतचतुर्दशीपूजा                                                                                                                                                                                                                                         | <b>१</b> २३                                                                                                                                                           |
|           | ८५                                                                                                                                            | १९ चंद्रषष्ठीपूजा (यंत्रासह)                                                                                                                                                                                                                                | 184                                                                                                                                                                   |
|           | ९२                                                                                                                                            | १७ वास्तुपूजा (यंत्रासह)                                                                                                                                                                                                                                    | १५१                                                                                                                                                                   |
|           | ९९                                                                                                                                            | १८ ग्रहहोम                                                                                                                                                                                                                                                  | १६४                                                                                                                                                                   |
|           | १०७                                                                                                                                           | १९ जलहोम                                                                                                                                                                                                                                                    | १७३                                                                                                                                                                   |
| *``       | 22.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|           | प्रकरण.  १ अधिवासन २ महाभिषेक ३ सकलीकरण १ सहस्रनाम ५ नित्यपृजाकम ६ पंचपृजा • नवदेवता ८ तत्वार्थपृजा ९ नंदीश्वरपूजा १ षोडशभावनापूजा (यंत्रासह) | १ अधिवासन       १९         २ महाभिषेक       २६         ३ सकलीकरण       ५६         ७ सहस्रनाम       ७०         ५ नित्यपृजाकम       ०६         ६ पंचपृजा       ८५         • नवदेवता       ९२         ८ तत्वार्थपृजा       ९९         ९ नंदीश्वरपूजा       १०७ | १ अधिवासन १ अधिवासन १ महाभिषेक १ स्वर्हाभणिकपूजा (यंत्रासह) १ सकलीकरण १ सहस्रनाम १ नित्यपृजाकम १ पंचपृजा १ पंचपृजा १ नवदेवता १ तत्वार्थपृजा १ ९ यहहोम १ अहहोम १ अहहोम |

## ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः॥

ॐ श्रीवीतरागाय नमः ॥ श्रीमदाशाधरकृतनित्याभिषेकः ॥ ॐ जयजय नमः सि**डेभ्यः** ॥ श्रीमन्मंदरमस्तके शुचिजलैघाँते सुद्रभोक्षते। पीठे मुक्तिवरं निधाय रचिता स्तत्पादपुष्पस्नजः॥ इंडोऽहं निजभूषणार्थममलं यज्ञापत्रीतं दृथे । मुद्राकंकणशेखरानपि तथा जन्माभिषेकोत्सवे ॥ १॥ **इति** इंद्रस्थापनं ॥ ॐकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं भ्यायंति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नुमः॥१॥ मंगलं भगवानहेन् मंगलं भगवात्र् जिनः। मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं वृषभेश्वरः॥२॥ मंगलं प्रथमं लोकेपूत्तमं शरणं जिनं । नत्वायमर्हतां पृजाक्रमः स्याद्विधिपूर्वकं ॥ ३ ॥ विज्ञानं विमलं यस्य भासते विश्वगोचरं । नमस्तस्मै जिनॅद्राय सुरंद्राभ्यचितांव्रये ॥ ४ ॥ श्रीमक्रिजिनराज-जन्मसमये स्नानक्रमत्रक्रियां । मेरोर्मूक्षि पयःपयोनिधिषयःपूर्णेः सुवर्णात्मकैः ॥ कामं यामः मिताश्रियं घटरातैः राक्राद्यश्रकिरे । तामत्रार्यजनातुरागजननीं जातोत्सवे प्रस्तुवे ॥ ५ ॥ 🕉 न्हीं श्रीं क्षीं भूः स्वाहा प्रस्तावनाय पुष्पांजितः ॥ श्रीमिजनेंद्रकथिताय सुमंगलाय । लोकोत्तमाय शरणाय विनेय जंतोः ॥ धर्माय कायवचनादित्रिशुद्धितोऽहं । स्वर्गापवर्गफलदाय नमस्करोमि ॥ ६॥ पुण्यबीजोजितक्षेत्रं स्नानक्षेत्रं जगहरोः। शोधये शातकुंभोरकुंभसंभृतवारिभिः ॥ ७॥ ॐ इी क्षीं भृः स्वाहा पवित्रतरजलेन भूमिशुद्धिं करोमि स्वाहा । भूमिशोधनं ॥ दुरंतमोहसंतानकां-ैतारदहनक्षमं । दभैः प्रज्वालयाम्यमि ज्वालापल्लावेतांबरं ॥ ८ ॥ ॐ व्हीं श्रीं क्षीं अमि प्रज्वा-

11 4 11

हि। लयामि निर्मलाय स्वाहा । अभिप्रत्वालनं ॥ तुष्टपिष्टमहस्रस्याप्यहीनः मोदहेतवे । ित्यामि हि हि। सुध्या भूमि भव्यभानोर्महामहे ॥ ९ ॥ ॐ व्हीं क्षीं भुः पिष्टमहस्रमंख्येग्यो नागेभ्योऽहतांजिः हैं प्रसिंचामि स्वाहा । नागसंतर्पणं ॥ ब्रह्मंद्रहञ्यदाहानां धर्मनैकःयुद्दन्वतां । मरुधक्षंद्रमाँछीनां दिक्ष दर्भान् क्षिपाम्यहं ॥ १० ॥ ॐ इहीं दर्पमथनाय नमः स्वाहा । ब्रह्मादिदशदिक्ष दभोः ॥ तीयगं-धाक्षतैः पुष्पैः सालाय्यैश्च यजामहे । यागभृक्षि जिनेंद्रस्य दीवध्वपत्हैरिष ॥ ११ ॥ ॐ व्हीं नीरजसे नमः स्वाहा । ॐ ऱ्हीं शीलगंघाय नमः स्वाहा । ॐ ऱ्हीं अक्षताय नमः स्वाहा । ॐ न्हीं विमलाय नमः स्वाहा । ॐ न्हीं परमसिखाय नमः न्वाहा । ॐ न्हीं क्रानीवाताय नमः स्वाहा । ॐ न्हीं श्रुतधृपाय नमः स्वाहा । ॐ न्हों अभीष्टपलदाय नमः स्वाहा । ॐ न्हीं भूर्भुमिदेवता इदं जलादिकमर्चनं गृण्हीध्वं २ नमः स्वाहा ॥ यस्यार्थ कियते पूजा तस्य शांति-🕌 र्भवेत् सदा । शांतिके पाँधिके चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदा ॥ शांतिधारा ॥ १२ ॥ मदीयपरिणामस-मानविमलतमस्लिलस्नानपवित्रभितसर्वागयिष्टः । सर्वागीणाईहरिचंदनसौगंधिदिग्धदिग्विदगे हंसां-सधवलदुकुलांतरीयात्तरीयः॥ ॐ ऱ्हीं श्वेतवणे मर्वापद्रवहारिणी सर्वजनमनारंजिनी परिधानो-त्तरीयं । धारिणी हंहं इंझं संसं तंतं पंपं परिघानोत्तरीयं घान्यामि स्वाहा । वस्त्रावरणं ॥ अतिनि-र्वे भेलमुक्ताफलललितं यद्योपवीतमतिपतं । रतनत्रयमिति भत्वा करोमि कलुपापहरणमामरणं ॥१३॥ है।

🕉 ऱ्हीं सम्यग्द्शंनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । यद्योपवीतसंघारणं ॥ स्नाताः हिप्तसर्वांगी धृत-धौतांबर: शुचि: । द्धे यज्ञापवीतादीन् मुद्राकंकणशेखरान् ॥ १४ ॥ ॐ ऱ्हीं सभ्यग्द्रशंनज्ञान-चारित्राय नमः स्वाहा शेखरमंत्रः॥ धृत्या शेखरपन्हारपदकंप्रैवयकालंबकं । केयूरांगद्मध्यवं-ि धुरकटीसूर्व च मुद्रान्वितं ॥ चंचत्कुंडलकर्णपूरममलं पाणिइये कंकणं । मंजीरं कटकं पदे जिन-पतेः श्रीगंधमुद्रांकितं ॥ पोडशाभरणं ॥ १५ ॥ श्वतस्त्रावृतान् पूर्णकुंभान् सदकभृपितान् । संस्थाप्य कोगकेष्टेषु पुष्पाणि प्रक्षिपाभ्यहं ॥१६॥ ॐ ऱ्हीं रत्रस्तये कछशं स्थापयामि स्याहा । कलशस्थापनं ॥ ॐ न्हाँ न्हीं न्हीं न्हीं न्हां निर्माऽहेते मगवते श्रीमते पद्ममहापद्मतिगिछ-केशरी पुंडरीक महायुंडरीक गंगा भिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिङरिकांता सीता सीतोदा नारी नर-कांता सुवर्णकूला रूप्यकूला रक्ता रक्तादा श्रीरांमीनिधिग्रुवजलं सुवर्णवटं प्रक्षालितपरिपरित-नवर्तगंधुष्पाक्षताभ्यार्चितमामोदकं पवित्रं कुह २ हैं। २ वं मं हं सं तं पं इा द्वी असिजाउसा नमः स्वाहा । कलशजलगुहिः ॥ अभ्यर्च कलशांग्नोयप्रवाहेंश्चंदनेग्हं । अक्षतेः कुमुमेरकेदीय-हि भूषफलैरीप ॥ १० ॥ ॐ न्हीं नेत्राय संवीषट् कलरार्धनं करोले स्याहा कलशार्धनं ॥ पांड-काल्यशिलां मत्वा पीठमैतनमई।तले । स्थापयामि जिन्द्रस्य मजनाय महत्तरे ॥ १८ ॥ ॐ ही अर्ह क्ष्मं ठठ श्रीपीठस्थापनं करोभि स्वाहा । श्रीपीठस्थापनं ॥ पाद्पीठकृतस्वर्गपादम्ह-

जिनेशिनः । रोलंबमानपोठम्य पीठं प्रक्षालयाम्यहं॥१९॥ ॐ न्हाँ न्हीं न्हीं न्हां नमोऽहिते भगवते श्रीमते पविद्यत्रजलेन पाँठप्रधालनं करोमि स्वाहा । पीठप्रक्षालनं ॥ क्षिपामि हरितान् दर्मान गोठे पृतमनाहरान विज्तादीषमंतापान दीप्तकांचननिर्मिते ॥ २० ॥ ॐ न्हीं दर्पमथ-नःय नमः स्वाहा । पीटद्भाः ॥ प्रक्षात्य पाटिकां प्राचं तार्थगंधैः सुतंडुरुः । प्रस्नैश्वराभिदींपैधूपै-र्नान।फलरिप ॥२१॥ ॐ की सम्यग्द्रशेनज्ञानवाग्त्राय नमः स्वाह्य। पीठाचैनं॥ श्रीवर्ण विद्धे शुभैः सदकैः शुचिभिः फर्टः । देवदेवस्य पाठअस्मन सर्वलक्षणसंयुते॥ २२॥ ॐ व्हीं श्री श्रीकारलेखनं करोमि म्वाहा । श्रीकारलेखनं ॥ जलगंधाक्षतकुमुमैश्रक्षद्र्यपृष्ठपरलानेवहैः जितकर्मरिषुं॥ जिनपतिमंचामि प्रबल्य। भक्तया ॥ २३ ॥ ७० न्ही श्री श्रीयंत्राचेनं करोमि स्वाहा त्रार्चनं ॥ जिनर। जप्रतिबिवं सक्छ जगद्रव्यपुण्यपुजावलंत्र । भक्तया स्पृशामि परया निर्भूषणम-खिललोकभ्षणममलं ॥ २४ ॥ ॐ व्हा भावे वषट् प्रतिमास्प**राने करोमि स्वाहा । प्रतिमास्पराने ॥** इपि नंदीश्वराज्ये स्वयममृतभुजोङकृत्रिमां सापयेयु-। भीवे भावाईतो वा भवभयभिद्या भाक्तिका श्रीसंगहात्॥ ? । नीयासिन् स्थवीयस्योतां तमलतमे कृतिमां स्नानपीठे । सङ्गवैः स्थापनाहस्रातिकृति मवुना यक्षयक्षीसमेतां ॥ २५ ॥ प्रणमद्खितामरेश्वरम्णिमकुटतटांश्खिचतचरणाब्जं श्रीनाथं श्रीवर्णे भ्यापयामि जिनं ॥ २६ ॥ ॐ व्हीं श्रीं क्षीं एं अर्ह जगतां सर्वशांतिं

प्रतिमास्थापनं करोमि म्वाहा । श्रीवणं प्रतिमास्थापनं ॥ श्रीपादपद्मपुगलं सल्लिजिनस्य प्रक्षात्य तीर्थजलपृततमोत्तमांगं ॥ आह्वानमंबुकुम्माक्षतचंदनाद्येः । संस्थापनं च विद्धेऽत्रच सन्निधानं ॥ ॐ न्हां न्हीं न्हीं न्हां न्हां नमोऽर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन श्रीपाद-प्रक्षालनं करोमि स्वाहा । श्रीपादप्रक्षालनं ॥ करोमि परमां मुद्रां पंचानां परमेष्ठिनां । श्रीनिधे-र्भन्यनाथस्य सन्निधौ त्रिजगहुरोः॥ २८॥ ॐ ऱ्हों श्रीं ह्रीं एं अर्ह आसि आ उसा नमः पंच-गुरुमुद्रावतरणं करोमि स्वाहा ॥ पंचगुरुमुद्रावतग्णं ॥ ॐ उसहाय दिव्वदेहाय सज्जोजादाय महापण्णाय अणंतचउद्वयाय परमसुहाय पइहियाय णिम्मळाय सर्यभुवे अजरामरपदपत्ताय चउमु-हाय परमेडिणे अरहंते तिळोयणाहाय तिळोयपूज्जाय अट्टादिव्वंदवाय देवपरिपूज्जाय परमपदाय ममत्तहे साण्णिधाय म्वाहा ॥ अनंतज्ञानदृग्वीर्यसुखम्पजगत्पतेः। पाद्यं समर्चयाम्याद्रिर्निमेलैः पादः पंकजे ॥ २९ ॥ ॐ ऱ्हीं अईत इदं पाद्यं गृष्हीध्वं २ नमोऽहंद्र्यः स्वाहा ॥ कनत्कनकभूंगार-नालाद्गलितवारिभिः । जगाबितयनाथस्य करोम्याचमनक्रियः ॥ ३० ॥ ३० हो वं मं हं सं तं पं द्रां द्रां हं सः स्वाहा । अर्घ्यवाद्याचपनिक्रयाः । भाषात्रमृहोपयपिंडदीपैरिद्रिः फलैंमिश्रितगंधपुष्पेः । त्वां वर्धमानेः सह पात्रसंग्थैदंर्भामिकोरीग्वताग्येऽर्हन् ॥ ३१ ॥ द्शविधापेंडावतरणं करोमि स्वाहा ॥ दशविधापेंड।वतरणं ॥ नीराजनविधिद्रव्यैर्वर्धमानैः फलै-

🐉 रिप । विद्याभि जिनेंद्रावतारं पापापशांतये ॥ ३२ ॥ ॐ दूही समस्तिनीयजनद्रव्वैनीराजनें 🥍 ॥ ३ ॥

करोमि स्वाहा । दुस्तिमस्माकमपनयतु भगवान् स्वाहा । नीराजनावतरणं ॥ करोमि भक्तया हि कुसुमाक्षताचैः सुसंभृतैः पाणिपवित्रपात्रे। जिनेश्वराणामिह पाद्षीठे प्रकाशमाह्वाननपूर्वमादौ ॥ ३३॥ अँ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहीं अन्न एहि र संवीषद् स्वाहा। ॐ० अन्न तिष्ठ २ ठठ स्वाहा अत्र सम सनिद्धितो भत्र २ चपट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसानिधीकरणं ॥ ॐ व्हीं परमेष्टिने नमः जलं निर्यपामि लाहा। ॐ व्हाँ परमात्मकेविलिभ्यो नमः गंधं। ॐ व्हाँ अनादि निर्वनस्यो नमः अक्षतात् । ॐ न्हीं सर्वट्राश्यम्पिति स्यो नमः पुष्पं । ॐ न्हीं अनंतानंतस्वसंतृ से स्यो नमः चहं। ॐ न्हीं अनंतानंतदर्शने गा नमः द्यां। ॐ न्हीं अनंतानंतवीयं गा नमः पूर्व ॐ न्हीं अनंतानंतसीं खेंग्यो नदा पहं ॥ सामोदेः स्वच्छतोये हपाह्तत् हिनैश्चंदनैः स्वर्गलक्ष्मीः लीलाध्येरक्षतीविभिलवलिकुतुनंबद्दभनिलह्यः । नैविविभिव्यजांत्रूनदभदद्दमकेवीपकैः काम्यनुमन स्तृपैर्धूपैर्मनोद्धिर्द्वसरभिक्तः पुजये वाऽर्दिशा॥ २४॥ ॐ सी अई नमः परमज्ञक्षणे विनष्टाष्टर कर्मणे अर्ध्य निर्वपामि स्वाहा ॥ क्षांतिधानं । पुष्पांजिलः ॥ इंद्रमाने यमं रक्षो वरणं नवमारुतं । क्रेंबेरेशाननागेंद्रचंद्रानाह्य दिक्रातीन् ॥ २५ ॥ ॐ व्हीं की इंद्रादिदशदिक्पालकदेवा अत्र आग-च्छत २ संबोपद् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सिनिहिता भवत २ वैषेट् स्वाहा ॥ आह्वानम्थापनसाक्षित्रीकरणं ॥ हे इंक्रादिद्शदिस्पालकदेता इद्मर्ध्य पार्थ जर्छ गोत्रे अध्यातान् पुष्पं चर्र दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजावहै अतिरखतां २ स्वाहा ॥ वैद्यार्थ कियते पूजा० ॥ शांतिवास ॥

### ॥ अथ अहंदुगंद्यम् ॥

निहत्वनवातिदोषः, संप्राप्तातिशयपंचकस्याणः । समयमातिसमानार्थः, जिनेश्वरो ददातु मे बोर्ध। वातिवनपटलिबटनवातिवाय । जातिजगरोगादिदीपगिरिशंपाय । कल्याणपंचवांचितवीतगगाय। शस्यत्रपातीतनित्यसुखबोधाय । प्रातिहाबोटकालंकृताजिनेद्राय । भूतहितसमवसिराजितजिनेद्राय। गमवसग्गादिबहिरंगविभवेशाय । विमलगुणमागिगणविभातपरमेशाय । द्रव्यगुणपर्याययक्तिचि दृह्याय । भव्यजनवंदितानंदिचिद्ह्याय । वस्मजवस्यभ्दिम्।निवह्नाधाय । निरुपमानंतवदः क**लि** गुणपूथाय । नवनरामरसम्मजनहाकमलसूर्याय । नवलिबलव्यश्रहासमस्कायीय । विष्टिहरू कर्ममळ बिरुयनसम्योय । दोषाष्टद्शदरपरमचित्त्वार्थाय । दिन्तर्ध्वनिप्रकटिनात्मस्त्ररूपाय । सन्य क्तचैतन्यनित्यप्रभावाय । स्यादादिवद्याविताहिनीलेङ्ग्य । विद्वञानानेद्कंदसीकंदाय । निज्ञानंद्भावार्थसीख्याय । भर्माभर्तार्यकरपुण्यपुंजास्याय । चंडाकेकोटिसन्निसदिव्यदेहाय । इंड्रश-क्तिमीन्वरगणगणसमूहाय । लोक्त्रयाशेषवन्त्विज्ञाताय । नाकनावकत्वितवाद्यंजाताय । परमन

पावनम् पदेवाधिदेवाय । परमकारुण्यरससंतृप्तजीवाय । वृंदारकवृंदवंदनसमर्थाय । वंदनामेग्रहीत्तम-रारणभृताय । जातात्मने नमः । पृतात्मने नमः । शुजात्मने नमः । शुज्रात्मने नमः ॥

### ॥ अथ प्रशस्तिः॥

ॐ जय जय जितामयातक । जय जय निष्कलंक लोकविमो ॥ जय जय तीर्थंकर जय । जय देव में मुखं दद्याः ॥ जय दुरितविनाश नमस्ते । वरभव्यांभोजसूर्य नमस्ते ॥ स्मरदर्पहर नमस्ते । वरगुणचितामाणिधीर नमस्ते ॥ पूर्णम्वणीगराद्रमस्तकलसन्माणिक्यमाभासिते । पीठे पोडुकनामधे-यसुभगे जन्माभिषेकोत्सवे ॥ देवेंद्रैः शुभमानसैविरचिते संसारसंतापहा । देवः पातु अनेश्वरः शुभमतिः सुश्रावकीयां सभा ॥ १ ॥ आहार्यप्रातिहार्यप्रकाटेतमहिमा नव्यदिव्यादिभाषाभूषः श्रीचंद्रनाथः कलितवसुचयः संचितागण्यपुण्यः॥ भण्यः श्रद्धानपूजागुणमर्णिानवहस्त्यानकं जैन-संवं ॥ २ ॥ श्रोनाभेयोऽजितः शंभवनामावेमलाः मुवतानंतधर्माश्चंद्रांकः शांतिकुंथ् मुसुमतिसुविधी शीतलो वापुपृज्यः ॥ माल्लेः श्रेयान् सुपाश्ची जलद्रुतचिवरो नंदनः पार्श्वनेमी । श्रीवीरश्चेति देवः प्रविद्धतु चतुर्विशतिर्मगलानि ॥ ३ ॥ स जयतु जिनचंद्रः सहुणांबोधिचंद्रः । कुगतिगजमुगंद्र-स्तुंगभद्रो नरेंद्रः ॥ शमदमयमरुंद्रश्चारुचारित्रसांद्रः । परमनुत्सरेंद्रः काल्लेपाकापुरींद्रः ॥ ४ ॥ विद्यानंदसर्गतभद्रगुरवः श्रीपृष्यपादादयः । सङ्मीहंदनंतवीयीवभवी भटाकलंकाश्रयः॥ सिद्धाती-दिधिषेणवीराजेनसेनाचार्यवर्यादयः । सद्धर्मं कलयंतु भव्यनिकरे स्वःश्रीपदं श्रीपदं ॥ ५ ॥

## ॥ अथ बिसदावलिः ॥

श्रेयःपद्मिवकासवासरमणिः स्याद्वादरक्षामणिः । संसारोरगदर्पगारुडमणिर्भव्यौद्याचितामणिः ॥ अश्रांताक्षयशांतमुक्तिरमणिः सामंतमुक्तामणिः । श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभुः ॥१॥ आहाराभयभेषज्यशास्त्रदानद्त्वावधानानां । संडरफुटितजीर्णजिनचैत्यचैत्यालयोद्धारणैकधीराणां । यात्राप्रतिष्ठादिसप्रक्षेत्रधनिवतरणकशीलानां । तर्कव्याकरणच्छंदोऽलंकारसाहित्यसंगीतकाव्यनाटका-भिधानशास्त्रसरोजरसास्वादनमदोत्कटमधुकरसमानानां । निजकुलकमलविकासनैकमार्तडावताराणां । श्रीदिक्षिकोल्हापूर्णजनकंचिपिनगांडिचतुःसिद्धसिंहासनाधीश्वरश्रीकोल्हापुर्गवराजमानभद्रारकश्रीजिन-सन्तपन्तेजोलालसानां श्रीकरवीरक्षेत्रश्रीवृष्यभदेवपदकमलाराधकानां । श्रीमूलमंघपुण्यार्थं मंगलार्थं तुष्टिपुष्टचारोग्यार्थं भव्यजनिक्रयमाणे जिनेश्वराभिषेकं मावधाना भवंतु । पूर्वाचार्यंभ्यो नमोऽस्तु नमोऽस्तु

#### ॥ अथ कलशोद्धारणम्॥

तूर्यगीतस्तुतिध्वानवातैः सद्वलिगेदमी । मया जिनाभिषेकाय पूर्णकुंभोऽयमुद्धृतः ॥ १॥ ॐ इीं खस्तये कलशोद्रारणं करोमि म्वाहा । कलशोद्रारणं ॥

## ॥ अथ जलाभिषेकः॥

मतैरिव जिनेंद्रस्य वारिभिस्तापहारिभिः । निर्मलं स्नापयामीशं विशुद्धं मद्विशुद्धये ॥ १ ॥ श्रीमिन्धः सुरसैर्निसर्गविमलैः पुण्याद्याभ्याहृतैः । द्यातैश्रारुघटाश्रितैरवितथैः संतापविच्छेदकैः॥ तृष्णोद्रेकहरैरजःप्रशमनैः प्राणापमैः प्राणिनां । तायैजैनवचामृतातिशयिभिः संस्नापयामो जिनं ॥२॥ ॐ ऱ्हीं श्रीं क्लीं एँ अर्ह वं मंहं संतं पं वं वं हं हं सं संतं तं पं पं झं झं इवीं इवीं क्वीं दों द्रां द्रावय द्रावय नमाऽईते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । जलस्रपनम् ॥ शीतैर्जलैर्मलयजैर्बहुलैग्खंडैः । शाल्यक्षतैः सुखकरैः कुसुमैर्हविभिः ॥ दीपप्रदीपपटलै रुचिरैर्विचित्रैः धूपैः फलैरपि यजे जिनमर्चयामि ॥ अष्टविधार्चनम् ॥ ३ ॥

॥ अथ नाळिकेरादिरसाभिषेकः ॥ सुस्निग्धैर्नवनाळिकेरफलजेराम्रादिजातैस्तथा । पुंड्रेक्ष्त्रादिममुद्भवैश्व गुरुभिः पापापहैरंजसा ॥ पीयूषद्रवसन्निभैर्वररसैः संज्ञानसंप्राप्तये । सुस्वादैरमलैरलं जिनविभं भत्तयाऽनवं सापये ॥ १ ॥ ॐ ऱ्हीं नाळिकेराम्रकदरुद्रिक्षादिरसस्नपनं ॥ नाळिकेरजर्लेः खऱ्छैः शीतैः पृतैर्मनोहरैः । स्नान-क्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शिनः ॥ २ ॥ ॐ ऱ्हीं नाळिकेररसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । नाळिकेररसम्भपनं ॥ वनसुगंधसद्क्षतपुष्पकैर्मनसिजातसुहव्यप्रदीपकैः । अनुपमागरुधूपसुमत्फलै-र्जिनपतेः पदपप्रयुगं यजे ॥ अष्टविधार्चनम् ॥ ३ ॥

### ॥ अथ आम्ररमाभिपेकः॥

सुपकैः कनकच्छायैः सामोदैमोदकागिभेः । सहकाररसैः स्नानं कुर्मः शर्मैकसम्ननः ॥ १॥ ॐ न्हीं पवित्रतरचूतरसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । चूतरसस्नपनम् ॥ उदकचंदनतंडुलपुष्पकैश्वरु-सुदीपसुधूपफलार्घ्यकैः। धवलमंगलगानस्वाकुलैर्जिनगृहे जिननाथमहं यजे॥अष्टविधार्चनम् ॥ २॥

## ॥ अथ शर्कराभिषेकः ॥

मुक्तयंगनानामविकीर्यमाणौरिष्टार्थकर्पुररजोविलासेः । माधुर्यधुर्यैर्वरशकरीष्ठैर्भक्त्या जिनस्य स्नपनं करोमि ॥ १ ॥ ॐ न्हीं पवित्रतरशकरीष्ठेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । शर्करास्नपनं ॥ जलेन गंधेन सदक्षतैश्च पुष्पेण शाल्यन्नचरुष्करेण । दीपेन धूपेन फलेन भक्त्या सुगसुरार्च्य जिनमर्च-यामि ॥ अष्टविधार्चनम ॥ २ ॥

### ॥ अथ इक्षुरसाभिषेकः ॥

देवानीकैरनेकैः स्तुतिशतमुखरैर्वीक्षिता याऽतिहृष्टेः । शकेणाञ्चेः प्रयुक्ता जिनचरणयुगे चारुचा-मीकराभा ॥ धारांभोजाक्षेतीक्षुप्रचुरवररसश्यामला वो विभूत्ये । भूयात् कल्याणकाले सकलक-लिमलक्षालनेऽतीवदक्षा ॥ १ ॥ प्राणिनां प्रीणनं कर्त्तुं दक्षेरिक्षुरसैर्मुदा । सौवर्णकलशैः पूर्णेः ज्ञापयेऽहं निरंजनं ॥ २ ॥ ॐ न्हीं पवित्रतरेक्षुरसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । इक्षुरमस्नपनम् ॥ शीतोदकैर्मजुलगंघलेपैः । सत्तंडुलैः पुष्पवरैश्च हव्यैः ॥ दीपैश्च धूपै रुचिरैः फलौघै । रंचामि भक्तया जिननाथमेनम् ॥ अष्टविधार्चनं ॥

## ॥ अथ घृताभिषेकः ॥

दंडीभूततिहिहुणप्रगुणया हमाद्रिवित्सम्घया । चंचचंपकमालिकारुचिग्या गोरोचनापिंगया ॥ हेमा-दिस्थलसूक्ष्मरेणुविलसद्दातृलिकालीलया । द्राधीयोष्ट्रतधाग्या जिनपतेः स्नानं करोम्यादगत् ॥ १ ॥ कनत्कनकसंजातपालिकारुचिगत्विषा । प्राज्येनाज्येन निर्वाणगज्यार्थं स्नापयाम्यहं ॥ ॐ न्हीं पवित्रतरघृतेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । घृतस्नपनम् ॥ अंचामि सलिलमलयजतंडुलपुष्पान्न-दीपधूपफलनिवहैः । नमदमरमोलिमालालालितपदकमलयुगलमईतं ॥ अष्टविधार्चनं ॥ ३ ॥

#### ॥ अथ क्षीराभिषेकः ॥ माला तीर्थकृतः स्वयंवरविधौ क्षिप्ताऽपवर्गश्चिया। तस्येयं सुभगस्य हारलतिका प्रेम्णा तया

प्रोषिता ॥ वर्त्मन्यस्य समीक्षितेति विनतदृग्वीथिशंकाकृता । कुर्मः शर्मसमृद्धये भगवतः स्नानं हि पयोधारया ॥ स्थूलकञ्जोलदुग्धाब्धेवेलाफेनानुकारिणा । क्षीरपूरेण मारारः प्रारमे सपनिकयां ॥ २ ॥ ॐ ऱ्हीं पवित्रतरक्षीरेण जिनमभिषेचयामि स्वाहा । क्षीरस्नपनम् ॥ सालेलवनसारसदक-प्रसवहविदीपभूपकलिवहैः । नमदमरमौलिमालालालितपदकमलयुगलमईतं ॥ अष्टविधार्चनम् ॥ ३ ॥

11 4 11

### ॥ अथ दध्यभिषेकः ॥

शुक्कध्यानमिदं समृद्धिमथवा तस्यंव भर्तुर्यशोराशीभूतमितस्वभावविशदं वाग्देवतायाः स्मितं। आहो श्वेतसुपुष्पवृष्टिरियमित्याकारमातन्वता दश्नैनं हिमखंडपांडुररुचा संस्नापयामो जिनं ॥ १ ॥ लोकत्रयपतेः कीर्तिमृर्तिसाम्यादिव स्वयं । संलब्धस्तब्धभावेन दश्ना मज्जनमारभे ॥ २ ॥ ॐ ऱ्ही पवित्रतरद्शा जिनमभिषेचयामि स्वाहा । द्धिस्नपनम् ॥ सलिलमलयजसद्ककुसुमसन्नाय प्रदीपधूपफलस्तबकशांतिधाराद्यष्टमंगलद्रव्येराराधयामि ॥ अष्टविधार्चनम् ॥

॥ अथ कल्कचूर्णोद्वर्तनम् ॥ पिष्टैश्च कल्कचूर्णेश्च गंधद्रव्यसमुद्भदेः । जिनोगं संगताज्याद्यैः स्नेहपूतं करोम्यहं ॥ पविवतरकल्कचूर्णेन जिनांगोद्दर्तनं करोमि स्वाहा । सुरांधकल्कचूर्णोद्दर्तनम् ॥

॥ अथ लाजिइनुर्णोद्दर्नम् ॥ सकलकलमलाजैर्माहिकाफुछजातैरिव सितसमवर्णेर्लाजचुर्णप्रपृर्णे ॥ बहुलपरिमलौघेर्हारहारिद्रः चूर्णेर्जिनपतिमहमुचैः संप्रसिचे रजोभिः॥ ॐ न्हीं पविवतग्लाजादिचुर्णोद्दर्तनम् ॥

॥ अथ निराजनावतरणम् ॥ वर्णानां प्रमुखैईव्यैर्जिनॅइमवतारये । संसारसागगेत्तारं पूर्तं पृतगुणालयं ॥ १ ॥ ॐ

नीराजनद्रव्येर्दुरितमस्माकमपनयतु भगवान् स्वाहा । नीराजनावतरणं ॥

#### ॥ अथ कषायोदकस्रपनम् ॥

कंकोले ग्रंथिपणीगरुतुहिनजटाजातिपत्रेलेवंगैः श्रीखंडैलादिन्गुणैः प्रतनुभिरवधूलींदुवूलीविमिश्रैः॥ आलिमोद्दर्नशुद्धेः समलयजरमैः कालमैः पिष्टपिंडैः। प्रक्षादित्वऋपायैजिनतनुमभितः स्नेहमाक्षा-लयामि ॥ १ ॥ संस्नापितस्य घृतदुग्धद्धिप्रवाहैः। मर्वाभिगौषधिभिरर्हत उज्वलाभिः॥ उद्दर्ति-तस्य विद्धाम्यभिषेकमेवं । कालयकुंकुमरसोत्कटचारुपूरैः॥ २ ॥ क्षीरभुरुहसंजातत्वक्कषायजलै-गहं। मज्जातमलविन्छित्यै मज्जनं विद्धे विभोः॥ ३ ॥ ॐ व्हीं पवित्रतरकषायोदकेन जिनम-भिषेचयामि स्वाहा। कषायोदकरनपनं॥

## ॥ अथ चतुष्कोणकुंभोदकस्रपनं ॥

हृद्योद्दर्तनकल्कचूर्णनिवहैः स्नेहापनोदं तनोः । वर्णाद्यैर्विविधैः फलैश्च सलिलैः कृत्वाऽवतारिक्रयां॥ संपूर्णैः सकृदुद्धृतैर्जलधराकारैश्चतुर्भिर्घटै । रंभःपुरितदिग्मुखैरभिषत्रं कुर्मिस्नेलोकीपतेः ॥ १ ॥ अंभोभिः संभृतैः कुंभैरंभोधरानिभैः शुभैः । कोणर्स्थरभिषिचामि चतुर्भिर्मुवनप्रभुं ॥ २ ॥ ॐ ऱ्हों पवित्रतरचतुष्कोणकुंभोदकेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । चतुष्कोणकुंभोदकस्पनम् ॥

## ॥ अथ चंदनानुरुपनम् ॥

संसिद्धशुद्धचा परिहारशुद्धचा । कर्षृरसंमिश्रितचंदनेन ॥ जिनेंद्रदेवसुरपुष्पवृष्टिं । विलेपनं चारु करोमि भक्तया॥ चंदनाटुळेपनम॥१॥

॥ अथ पुष्पोद्घारणम् ॥ वासंतिकाजातिशिरीपत्रृंदेर्बधृकत्रृंदंरपि चंपकार्यः ॥ पुष्पैरनेकैरलिमिर्हताप्रैः यजेऽहं ॥ पुष्पोद्धारणम् ॥ १ ॥

॥ अथ गंधीदकस्मपनं ॥ कर्षुरोन्वणसांद्रचंदनरसप्राचुर्यशुभाविषा । सौरभ्याधिकगंधलुब्धमधुपश्रेणीसमास्त्रिष्टया ॥ सद्यः संगतगांगयामुनमहास्रोतोविलामश्रिया । महंघोदकघारया जिनपतेः स्नानं करोमि श्रियै ॥ १ ॥ गंघोदकैर्भ्रमद्भंगसंगीतध्वानिबंधुरैः । अभिषिंचामि सम्यक्त्वरत्नाकर विमल प्रभो ॥ २ ॥ ॐ व्हीं श्री क्ली ऐं अहं नमोऽहीते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषदोपकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्चये नमः श्रीशां-तिनाथाय शांनिकराय सर्वविद्यप्रणाशनाय मर्वगेगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रविना-शनाय सर्वक्षामडामरविनाशनाय ॐ ऱ्हां ऱ्हीं ऱ्हें ऱ्हीं ऱ्हः अ सि आ उ सा पवित्रतरगंधो-दकेन जिनमभिषेचयामि । मम सर्वशांतिं कुरु कुरु । तुष्टिं कुरु कुरु । पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा

गंधोदकस्नपनम् ॥ स्नानानंतरमर्हतः स्वयमपि स्नानांबुशेपार्दितो । वार्गधाक्षतपुष्पदामचरुकैर्दीपैः सुधूपै; फलैः ॥ कामोद्दामगजांकुशं जिनपतिं स्वभ्यर्च्यं संस्नौति यः । स स्यादाराविचंद्रमक्षयसुख-प्रख्यातकीर्तिध्वजः ॥ १ ॥ इत्यर्चनाफलम् ॥

#### ॥ अथ अष्टकम् ॥

आह्वयाम्यहमर्हतं स्थापयामि जिनेश्वरं । सान्निधीकरणं कुर्वे पंचमुद्रान्वितं महे ॥ ॐ वहीं श्रीं क्षीं अर्ह अन्न एहि २ संवौषट् स्वाहा । आह्वाननं ॥ ॐ० अन्न तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अन्न तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अन्न मम सान्निहितो भव २ वपट् स्वाहा । सान्निधीकरण ॥ द्यांगादिजैर्वारिपूरैः पिन्नेनैः । सुधासोपमैश्वंद्रद्रव्यादिमिश्रेः । बुधाः पूजयेऽहं सदा वीरनाथं । कलौ कल्मषकृत्तकं पूज्यपादं ॐ वहीं श्रीवीरवर्धमानतीर्थकराय नमः जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सुरारम्यश्रीखंडजातैः सुगंधैः । द्रेवैर्मृरिसौरभ्यकादमीरयुक्तैः ॥ बुधाः० ॥ ॐ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ क्षताधन्नजैरक्षतैरक्षतौषै- । ज्वंल-दिग्ववारैर्निधीनप्रकादौः ॥ बुधाः० ॥ ॐ० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ जपाजातिमंदारकुंदादिपुष्पे । रण-द्रंधलुष्धाळिवारावकर्षः ॥ बुधाः० ॥ ॐ० ॥ अक्षतं ॥ १ ॥ जपाजातिमंदारकुंदादिपुष्पे । रण-द्रंधलुष्धाळिवारावकर्षः ॥ बुधाः० ॥ ॐ० ॥ पुष्पं ॥ १ ॥ ज्वलत्कीलजालैर्घृतादिप्ररोहै- । सितैर्हव्यपाकैः स्पुरन्द्राजनस्थैः ॥ बुधा० ॥ ॐ० ॥ द्रीपं ॥ ६ ॥ लसद्रूपधृमैः सुगधूपकौवै- । महामहामहिष्वेतादिप्ररोहै- ।

कर्मकाष्ठाहतैः सत्प्रधूपैः ॥ बुधा॰ ॥ ॐ॰ ॥ धृपं ॥ ७ ॥ मनोनेत्रहार्यैः सुपक्कास्रपूगैः । कदंनैश्च मोदैः सुनानाफलोषैः ॥ बुधा॰ ॥ ॐ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ पानीयगंधाक्षतपुष्पचारु—। नैवेद्यसद्दीप-सुधूपवर्गैः ॥ फलैर्महार्ध्येर्वरवर्धमान-। मुत्तारयध्वं खलु खेष्टासिद्धचै ॥ अर्ध्यं ॥ ९ ॥ ततो जिनेद्रपादांते वारिधारां निपातये । भृंगारनालिकोद्वांतां विनमल्लोकशांतये ॥ शांतिधारां । दिव्यपुष्पांजलिः ॥ १० ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

चंद्रार्ककोटिसंकाशं कंद्र्पामिशरं चिरं । कनत्कांचनसद्वर्णं भजेऽहं वृषवर्धनं ॥ १॥ सन्मति-जिनपं सरसिजवदनं । संजानिताखिलकभेकमथनं ॥ पमसगेवरमध्यगतेष्रं । पावापुरि महावीर-जिनंश्रं ॥ १॥ वीरभवोद्धिपागेत्तारं । मुक्तिश्रीवधुनगरिवहारं ॥ पम् ।॥ २ ॥ दिर्द्वादशकं तीर्थ-पिवत्रं । जन्माभिषवणकृतिममेलगात्रं ॥ एम ० ॥ २ ॥ वर्धमाननामाख्यिवशालं। मानप्रमाणलक्षण-दशतालं ॥ पम ० ॥ ४ ॥ शत्रुविमथनिकटभटवीरं । इष्टेश्वर्यधुरीकृतदृरं ॥ पम ० ॥ ५ ॥ कुंडलपुरि सिखार्थभूपाल । स्तरपत्नीप्रियकारिणिबालं ॥ पम ० ॥ ६ ॥ तत्कुलनिक्विविवाशितहंसं । घात-पुरोधातिकविध्वंसं ॥ पम ० ॥ ० ॥ ज्ञानदिवाकरलोकालोकं । निर्जितकर्मागतिविशोकं॥ पम ० ॥ थाल ॥ याल ॥ सर्वसाम्राज्यसंत्याज्यं कृत्वा तं श्रीमहानयं ॥ खंडितं कर्भवैरीणां लब्धश्रीसंगमं परं ॥ अर्ध्यम् ॥ १० ॥

श्रीमाजिनेंद्रलपनांबुरुहाःमलाभमाहात्म्यविश्वमहितं सुरसार्थसार्थे ॥ स्यात्कारलांछितपद्रप्रमितित्वषांगे एहीह तिष्ठ बत वाणि मम प्रसिद्धचै॥१॥ ॐ ऱ्हीं शब्दबम्हमुखोत्पन्नद्वादशांगश्रुतदेवि अत्र एहि २ संबोषट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ म्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहिता भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानम्थापनमन्निर्धाकरणं ॥ श्रीहेमकुंभपरिपरितदिव्यतोयैः । संपूजयामि वरभव्य-सुखाय वाणीं ॥ ॐ॰ ऱ्हीं शद्भवम्हमुखोत्पन्नद्वादशांगश्रुतदेव्यै दिव्यजलं निर्वपामि म्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडसारघनसारसुकुंकुमायैः । संपू॰ ॐ॰॥ गंधं ॥२॥ सौगंध्यबद्धकलमाक्षतपुण्यपुंजैः। संपृ० ॥ ॐ० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ वासंतिकाबकुलमालिन्चंपकाद्यैः । संपू० ॥ ॐ० ॥ पुष्पं ॥ ४॥ संसिद्धशुद्धपरमान्नसिताज्यभक्ष्यैः । संपृ० ॥ ॐ० ॥ चर्म ॥ ५ ॥ प्रालेयकालवरनिर्मलरः नदीपैः । संपू॰ ॐ॰ दीपं ॥ ६ कालागरुप्रसरसौरभधूपधूम्रैः । संपू॰ ॥ ॐ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ नारंगिनेबु-कद्लीपनसाम्रपकैः । संपृ० ॥ ॐ० फलं ॥ ८ ॥ क्षीरोद्दिन्हद्विजांगविशेषवस्त्रैः । संपृ० ॥ ॐ०॥ वस्त्राभरणं ॥ ९॥ केयूरहारमणिकुंडलशेखराद्यैः । संपृ०॥ ॐ०॥ षोडशाभरणं ॥ १०॥ श्रीमज्जिनेंद्रमुखपद्मविराजमानां । संपृ० ॥ ॐ० ॥ अर्घ्यं ॥ ११ ॥ शांतिघागं । पुष्पांजिलः ॥

1 9 1

#### ॥ अथ गुरुएजा॥

सम्यक्त्यमूळं सुमतिप्रकांडं । सुवृत्तवाखं विबुधालियेव्यं ॥ अभीष्टदं सङ्गणगंधिपुष्पं । सुर्वेद्रकल्प-ॐ॰ ऱ्हीं चतुरशीतिलक्षगुणगणघरचग्णा अत्र अवतरत २ संवीपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहिता भवत २ वपट् म्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्धिकरणम् ॥ हेमभृंगारनिर्वातहारया वारिधारया । श्रीमत्साधुसमूहस्य पादमभ्य-र्चैयाम्यहं ॥ ॐ ऱ्हीं गणधरचरणेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडागरुकर्प्रमिश्रया गंधचर्चया । श्रीम० ॥ ॐ० गंघं ॥ २ ॥ अक्षतैरक्षयानंतसंपत्संपादनक्षमैः । श्रीम० ॥ ॐ० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ पुष्पेश्चंपकपुन्नागमाह्विकावकुलादिभिः । श्रीम० ॐ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ नैवेद्येनान-वद्यन सुधासारसमत्विषा । श्रीम० ॥ ॐ० चरुं ॥ दीपैः कर्पूरमाणिक्यवर्तिकाग्रविनिर्गतैः।श्रीम०॥ ॐ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सौरभ्यऋष्णभाष्ट्रमैर्धूपैरगरुमंभत्रैः । श्रीम ॥ ॐ ॥ ध्रपं ॥ ७ ॥ फर्लेर्नारंगजंबीरजंब्वाचैर्ह्यतांगतैः । श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ फर्छं ॥ ८ ॥ यमनियमनिधीनामर्च-यित्वा यतीना- । मपरिमितगुणानामंधिपद्मानि भक्तया ॥ तदनुसकलभव्यप्राणिकमोंपशांत्यै शुचिमृपरचयामो वारिभिः शांतिधारां॥ अर्घ्यं ॥ शांतिधारां॥ पृष्पांजलिः ॥

यस्य श्रीपादसेवानमद्मरगणाः शंखभरीमृगारिष्वानद्घंटानिनादादहमहामिकयाऽऽगत्य संभ्रिभक्तया॥ तदेवस्योपतीर्थव्यवहतिसमये नंद्यन् भव्यलाकान् । धर्मद्राहान् विलिपन् जगति नृतिमिता यक्ष-देवैः समेतः ॥ ॐ व्हीं कों प्रशस्तवर्णसर्वेलक्षणसंपूर्णं स्वायुधवधृत्तिन्हसपरिवार हे यक्ष अत्रा-गण्छागण्छ संवौपद् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सिन्नहितो भव २ वपद् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधांकरणं ॥ सन्मंगलेः पूर्णघटातपवैध्वंजोहसञ्चामरदर्पणाद्यैः । धर्मप्रभावप्रवणप्रवाणं धर्मानुरागेण यजामि यक्षं ॥ ॐ व्हीं कों प्र० हे यक्ष इदमर्ध्य इत्यादि ॥ यस्या० ॥ शांतिधारां ॥

॥ अथ यक्षीपूजा ॥

जातं भवान्वर्थविभावतो वा हुंडावसिंपण्यतिदोषतो वा । मिथ्यामतं नाशयितुं समर्था यक्षीं समाहय वृषानुरक्तां ॥ ॐ व्हीं को प्रशस्तवर्णे मर्वलक्षणसंपूर्णे स्वायुधाचिन्हसपरिवारे हे यक्षिणि अत्रागच्छागच्छ संवौषद् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सिन्निहिता भव २ वषद् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनंसिन्निधीकरणं ॥ संगीतभृंगारपुरःसरेण सन्मंगलेनापि मनोहरेण । दुर्मार्गसक्ताननुशासमानां यजामि यक्षीं वृषपक्षपातां ॥ ॐ व्हीं क्रों प्र॰ हे यक्षिणि इदमर्घ्यं इत्यादि ॥ यस्यार्थं० ॥ शांतिधारां ॥

11 20 11

### ॥ अथ क्षेत्रपालपूजा ॥

अस्मिन् जैनमहामहोत्सविधाविद्रादिदिक्पालक—स्थित्यर्थं परिता दिशास्त्रिम्मुखं निक्षिण्य दर्भा-सनं ॥ आरोप्यार्घ्यमनर्घ्यमंत्रयजनैविद्रोधिविष्ठित्तये । शकाद्यैगमिपूज्यते तरुभुवि श्रीक्षेत्र-पालाधिपः॥ १॥ ॐ इति क्रो प्रशस्तवर्ण सर्वलक्षणसंपूर्ण म्वायुधवाहनचिन्हसपविवार हे क्षेत्र-पाल अत्रागच्छागच्छ संवीषट् म्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सन्निहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनमनिधीकरणं ॥ सन्मंगलाद्येवरभाजनस्थैः । संपूर्णतीया दिममन्वितेश्च ॥ रक्षत्सुचैत्यालयभूमिभागं । श्रीक्षेत्रपालं परिपृज्यामि ॥ ॐ इति क्रों क्षेत्रपालाय अर्ध्य समर्पयामि ॥ शांतिधागं ॥

#### ॥ अथ मंगलारती ॥

जय मंगलं नित्यशुभमंगलं । जय विमलं गुणनियलं पुरुदेव ते ॥ जय मंगलं ॥ पश्चव ॥ वंदारुजिनवृपभवृंदवंदितचरण । मंदारकुंदिसनकीर्तिधर ते ॥ इंदुकरघृणिकोटिजितविशदतनुिकरण । मंदरिगरींद्रनिभवरधीर ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ घोरतरमंमारवाराशिगततीर । नारीजनाकाररागहर ते ॥ मारवीरेशकरकोदंडभंगकर । सारिशवसाम्राज्यसुखसार ते ॥ जय॰ ॥ २ ॥ सुिकसलयतिवितत-कंकिलतरुिनकट । सुखिवनुतसुरकुगुमवर्षयुत ते ॥ अकलंकजनहृदयितिमिरीधनुदानिनद । सकल-

शिशिमितचमरनिकरधुत ते ॥ ३ ॥ चंडकेसिगिविधृतपुंडरीकामनक । मंडितसुभामंडलभात ते ॥ खंडितादानिघोषदिविजतुंदुर्भिनाद । पुंडरीकचितयाजितचंड ते ॥ जय॰ ॥ ४ ॥ निरुपम निरातंक निर्मेष निर्मेष निर्मेष निर्मेष निर्मेष निर्मेष परविषे । निरुष निर्मेलरूप वृषभेदा ते ॥ जय॰ ॥

#### ॥ अथः मुरम्बतीमंगलारती ॥

जय मंगलं भवतु शुभमंगलं । जय शीलविमलतरलितांगि ते ॥ जय मंगलं भवतु शुभमंगलं ॥ पह्नव ॥ सुरनरोरगमकुटिकरणंगितनचरणे परमितनमुखकमलमंभवित ते ॥ दुरितघनवनविपयतरु-निकरपरशुनिभे ॥ वरसदागमसारम्यंदितन् ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ सारिनःसारसुविचारपरभाषणे । भूरिवरसारगुणमणिभूषणे ॥ मारस्रेशकरशारगिरगेपणे । नार्गजनाकारनीतिधिपणे ॥ जय॰ ॥ २॥ पद्मपादे पद्मदलविलमलोचने । पद्मनाभे सुभगे पद्मपाणे ॥ पद्मगांधि पद्मदलविलसदानने । पद्मयाने सुरभिपद्मासने ॥ जय॰ ॥ ३ ॥ पावनचित्रधरभावज्ञमुनिशरणे । भावितसुभावनामित-रूपिणि ॥ भावजसुभामिनीरूपमददारिणि । भावसंदोहशुभभावजनिन ॥ जय॰ ॥ ४ ॥ मंगलांगिनि तुंगसंगलोचमशरणे । मंगलाकारयुतमंगलाभरणे ॥ मंगलसुधासूक्तिरसपूरपूरणे । मंगल-चिदानंदसंगधरणे ॥ जय॰ ॥ ५ ॥ मंगल-चिदानंदसंगधरणे ॥ जय॰ ॥ ५ ॥

### ॥ अथ गणधरमंगलारती॥

जय मंगलं भवतु शुभमंगलं । जय योगिगज गणधरदेव ते ॥ जय मंगलं भवतु शुभमंगलं ॥ पह्नव ॥ अमलचतुराशीतिलक्षगुणगणधरण। विमलमृतें विरज निमींह ते ॥ अमरेंद्र नागेंद्रनुतचरण मुनिशरण । हिमरिश्मशांतरममंदोह ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ मतिश्रुताविधमनःपर्ययज्ञानधर ॥ शत-मन्युवंद्यपद्पद्मयुग ते ॥ श्रुतजलिधपार महावनिधसमगंभीर । जितकाम जितकोच जितराग ते॥ जय॰ ॥ पंचमहाचार पंचमहावतधार । पंचिद्रियमथक सन्मुनिनाथ ते ॥ पंचसत्सिमितिपालनचतुर महाधीर । पंचमस्थानयोपिन्नाथ ते ॥ जय॰ ॥ ३ ॥ दृध्युज्वलाक्षतमनोहरपुष्पदीपैः । पात्रापितैः प्रतिदिनं महतादरेण ॥ त्रेलाक्यमंगलसुग्वालय कामदाह । मालार्तिकां तव विभो अवतास्यामि॥१॥ इति मंगलार्तिकावतरणम ॥

# ॥ अथ शांतिभक्तिः॥

अथ जिनंद्रमहापृजावंदनास्तवसमेतां श्रीमच्छांतिभक्तिं कायोत्सर्गे करोम्यहं ॥ शांतिजिनं शिश-निर्मलवक्त्रम् । शीलगुणवतसंयमपात्रम् ॥ अष्टशतार्चितलक्षणगात्रम् । नौमि जिनोत्तममंबुज-नैत्रम् ॥ १ ॥ पंचममीष्टितचक्रधराणाम् । पृजितिभंद्रनरेंद्रगणैश्च ॥ शांतिकरं गणशांतिमभीष्सुं । पोडशतीर्थकरं प्रणमामि ॥ २ ॥ दिव्यत्रकः मुरपुष्पसुवृष्टिर् । दुंदुभिरासनयोजनघोषः ॥ आतप- पृजापाठ

वारणचामरयुग्मे । यस्य विराजितमंडलतेजः ॥ ३ ॥ तं जगदर्चितशांतिजिनंद्रम् । शांतिकरं शिरमा प्रणमामि ॥ सर्वगणाय तु यच्छतु शांति । महामरैः पठितं परमं च ॥ ४ ॥ अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टि-। र्दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च ॥ नामंडलं दुंदुभिरातपत्रं । सत्प्रातिहार्याणि जिने-श्वराणाम् ॥ ५ ॥ येऽभ्यर्चिता मक्टकंडलहारग्त्नै: । राकादिभिः मुरगणैः स्तृतपादपद्माः ॥ तेऽमी जिनाः प्रवरवंशजगत्प्रदीपा- । स्तीर्थकगः सततशांतिकग भवंतु ॥ ६ ॥ संपूजकानां प्रतिपाल-कानां । यतींद्रसामान्यतपोधनानाम । देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः । करोतु जिनंद्रः॥ ७॥ क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपालः। काल काले च सम्य-म्बर्षतु मघवा व्याघयो यांतृ नाशं ॥ दुर्भिक्षं चोरमार्ग क्षणमपि जगतां मासमभूजीवलोके । जैनेंद्रं धर्मचक्रं प्रभवत् सततं सर्वमील्यप्रदायि ॥ ८ ॥ प्रध्वस्त्वधानिकर्माणः केवलज्ञानभासुराः ॥ कुर्वत् जगतः शांतिं वृपभाद्या जिनेश्वगः॥ ९॥ इच्छामि भंते संतिभत्तिकाओसग्गो कओ त्स्स आळोचेउं । पंचमहाकञ्जाणमंपण्णाणं । अष्टमहापाडिहेरमहियाणं । चोत्तीम अइसयविसे-ससंजुत्ताणं । बर्त्तामदेविंदमणिमउल्पिमत्थयमहियाणं । बल्देववासुदेवचऋहरगिसिमुणिजयिअणगा-रावगूढाणं । शुयिसयसहस्मणिळयाणं । उसहायिवीगवसाणाणं । मंगळमहापुरिसाणं । भत्तिये णिज्ञकाळमञ्जेमि पूजिमि वंदामि णमंसामि । दुल्खखओ कम्मखओ बोहिळाहो सुगइगमणं समा-णिज्ञकाळमञ्जेमि पूजिमि वंदामि णमं हिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मक्झं ॥

### ॥ अथ मंगलाष्ट्रकम् ॥

नाभेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवनख्याताश्चतुर्विशतिः । श्रीमंता भरतेश्वरप्रभृतया ये चिक्रणो द्वादश ॥ ये विष्णुप्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तांत्तरा विंशति- । स्त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वतु ते मंगलम् ॥ १ ॥ केलासो वृषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरी । चंपा या वसुपूज्यसिज्जनपतेः संमेदशैलोऽह्ताम् ॥ शोषाणामपि चोर्जयंतशिखरी नेमीश्वरस्याऽर्हतो । निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वतु ते मंगलम् ॥ २ ॥ देव्योऽष्टी च जयादिका दिगुणिता विद्यादिका देवताः । श्रीतीर्थकरमान्तृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा ॥ द्वार्तिशात्रिदशा ग्रहास्तिथिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टघा । दिक्पाला दश चेत्यमी सुरगणाः कुर्वतु ते मंगलम् ॥ ३ ॥

### ॥ अथ पुष्पांजिलः ॥

कमलवकुलवालोत्फुल्लकल्हारमल्ली- । कुमुदंकुरवकोद्यद्योतिताकेतकीनाम् ॥ दवनमरुबकाणां मालतीचंपकानाम् । जिनचरणपुरस्तादंजिलं प्रोत्क्षिपामः ॥ १ ॥ ॐ ऱ्हीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हन् इदं पुष्पांजलिप्रार्चनं गृण्ह २ नमोऽर्हते स्वाहा ॥

#### ॥ अथ पंचागप्रणामः ॥

प्रध्वस्ताशेषघातिप्रकटनिरवधिज्ञानदृग्वीर्यसौख्यः । कल्याणैः पंचभेदैः प्रविलसति चतुक्षिंशता चातिशेषैः ॥ तैरप्टप्रातिहार्यैक्षिजगदाधेपतिर्यस्तमेनं प्रवंद्ये । स्याद्वादामोघवाक्यं सकलसुखकरं

सन्नतंद्रं जिनेंद्रं ॥ १ ॥ इति पंचांगप्रणामः ॥

### ॥ अध विमर्जनम् ॥

म्बामीस गंधीदक देशेचा मंत्र.

यस्प्रसादाद्धि चान्त्रिरत्नमासाध्यमुच्यते ॥ भता भवंतो भव्याश्र प्रणम्य गुरुपाद्याः ॥ १ ॥

समस्त श्रावक व श्रावकी यांना गंधोदक दंणेचा मंत्र. निर्मलं निर्मलकरं पवित्रं पापनाशनम्॥ श्रीमज्ञिनगंधोदकं सकलकमेनिवारणम्॥ सकलदोप-निवारणम्॥

॥ अथ ज्वालिनीपूजा॥ चंद्रोञ्चलां चक्रफलां च पारा- । वर्मत्रिश्लां झपपाणिहम्तां ॥ श्रीञ्चालिनीं सार्थधनुःशतीचां जिनांगतां कोणगतां यजामि॥१॥ ॐ आं कों ऱ्हीं ज्यालामालिनि महायक्षीदेवि अत्र एहि २ संवौषट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ म्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहिता भव २ वपट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणम् ॥ कर्प्रचंदनीविमिश्रिततीर्थवारि- । धारा सुवर्णकनकालुकनालमुक्ता ॥ श्रीज्ञालिनीरचितवज्रमुपंजराष्यं । सीभाग्यसिद्धिजननं सुरभीकरोतु॥ ॐ आँ क्रीं ऱ्हीं उत्रालामालिनि महायक्षीदेवि जलं गृहाण २ ॥ १ ॥ आलेपनं सुरभिचंदनवंधुरेश्च । काश्मीरचंद्रमलयोद्भवदि-व्यगंधैः।श्रीज्वा॰ ॥ ॐ० ॥ गंधम् ॥ २ ॥ शाल्यक्षतैर्मसृणकुंकुमरंजितांतै - । दिव्यामयाति-कलमींक्तक जालपद्भैः ॥ श्रीज्या० ॥ ॐ० ॥ अक्षतम् ॥ ३ ॥ मंदारकुंदकुवलोत्पलपाटलैश्च पुन्नागचंपकसुगंधिलतांतमाल्यैः ॥ श्रीञ्चा० ॥ ॐ० ॥ पुष्पम् ॥ ४ ॥ कैलासशैलधवलैः कलमाक्षतैश्च । सिट्टैवरेः कनकपात्रभृतैर्द्धविभिः ॥ श्रीःवा० ॥ ॐ० ॥ चरुम् ॥ ५ ॥ अज्ञानसं-तमसहारिनिजप्रकार्श- ॥ नीराजनांगविहितेर्घनमारद्धिः ॥ श्रीज्या० ॥ ॐ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ आमोदिताखिलदिशैर्धननीलवर्णैः । कालागर्हार्जितसुगांधिदशांगपूर्षैः ॥ श्रीज्वा० ॥ॐ०॥धूपम् ॥०॥ पुंडे्क्षकांडशुभभृरुहसत्सलंबिः । संवासित्तेत्रमुकैनागद्छैः फलैश्च ॥ श्रीज्वा०॥ ॐ० ॥

फलम् ॥ ८ ॥ वार्भिस्तु गंधकलमाक्षतपुष्पजाति- । नेवद्यदीपवरधूपफलोत्तमार्घ्यः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐ॰ ॥ अर्ध्यम् ॥ ९ ॥ तुभ्यं मया रचितमर्चनपूजनं च । दत्तं गृहाण कनकालुकनालमुक्तं ॥ आराधिताखिलजलं जगतां प्रशांत्ये । धर्मार्थकामफलदं च ममेष्टसिद्धेच ॥ शांतिधारां ॥ श्रीतीर्थ-कृत्परममक्तिमुपाश्रितायाः पुष्पांजलिः क्रमसरोरुहयोविमुक्तः ॥ श्रीज्वालिनीरचितवज्रसुपंजराख्यं । सौभाग्यासिद्धिजननं सुरभीकरोतु ॥ पुष्पांजलिः ॥

#### ॥ ज्वालिनीस्तोत्रम् ॥

श्रीमद्दैत्योरगेंद्रामरमकुटतटालीढपादाग्वेंदे । मद्यन्मातंगकुंभस्थलदलनपटुश्रीमृगेंद्राधिरूढे ॥ ज्वाला-मालाकराले द्दाद्दाधरधवले पद्मपत्रायताक्षि । ज्वालामालिन्यभीक्ष्णं प्रहसितवदने रक्ष मां देवि नित्यं ॥ १ ॥ ॐ न्हां न्हां न्हां न्हां न्हां न्हां महान्छक्षणरुचिर्राचिगंगांगदे देवि वं मं । हं सं तं पं बीजमंत्रैः कृतसकलजगत्क्षेमग्क्षे विधानं ॥ क्षां क्षां क्षुं क्षें समस्ते क्षितितलमहिते ज्वालिनि रोद्दमूतें। क्षें क्षों क्षें क्षं क्षः क्षि बीजैर्विहितदशदिशावंधने रक्ष रक्ष ॥ ॥ हंकागरावधोरभुकुटिपुटहटद्रक्तलो-लेक्षणामि- । ज्वालाविक्षेपलक्षक्षपितिनजिवपक्षोदयक्ष्ण्णरक्षे ॥ भास्वत्कांचीकलापे मणिमकुटहट-ज्व्योतिषां चक्रवाले— ॥ श्वंचच्चंडांशुमन्मंडलसमरजये पातु मां देवि नित्यं ॥ ३॥ ॐ न्हीं कारो-पयुक्तं र र र र र र र र र वालिनीसंप्रयुक्तं । न्हीं क्षीं ब्लूं द्रां द्रीं सर्ग्फं वियदमलकलापंचकोद्भासि हूं हूं ॥ धूं धूं धूमांधकारिण्याबिलमिह जगन्मे विधेह्याशु वश्यं । वौपणांत्रं सारंतं प्रतिभयमथने ज्वालिनी मामव त्वं ॥ ४ ॥ ॐ न्हीं कों सर्ववश्यं कुरु कुरु सरसंकामाण तिष्ठ तिष्ठ । हूं हूं हूं रक्ष रक्ष प्रबलवलमहाभैरवारातिभीतेः॥ द्रां द्रां द्रं द्रावय द्रावय हन हन फट् फड् वषड् बंघ बंध। स्वाहा मंत्रं पठंतं त्रिजगदभिनुते देवि मां रक्ष रक्ष ॥ ५ ॥ हं झं इवीं क्ष्वीं सहंसः कुवलय-किलते भूरिस भृतदात्रि ॥ झ्त्रीं झ्त्रं ह्वः पक्षि हं हं हर हर हरहूं पक्षिपः पक्षिकोपं ॥ वं झं हं सः परं झं सर सर सर सुं सः सुधाबीजमंबै-। मी ज्वालामालिनि स्थावरचरमविषसंहारिणि रक्ष रक्ष ॥ ६॥ हाहाकाराय्रनादैर्ञ्वलदनलिशाखाकल्पदीर्घद्विजिह्वै- । र्भीमास्यैस्तीवनैत्रीर्विषमविष-धरालंकृतैस्तिक्षणदंष्ट्रैः ॥ भूतैः प्रेतैः पिशाचैः स्फुटघटितरुषापादितोग्रोपसर्गाद् । दूरीकृत्य स्वधास्ना घनकुचयुगले देवि मां रक्ष रक्ष ॥ ७ ॥ झां झं झौं शाकिनीनां समुपनतभयध्वंसिनी नीरजास्ये ग्लों क्ष्मं ठं दिव्यजिह्वागतिमतिकुपितस्तांभिनि दिव्यदेहे ॥ फट् फट् सर्वापरोगग्रहमरणभयो≅ाटने घेररूपे । आं कों क्षीं मंत्रपृते मदगजगमने देवि मो पालय त्वं ॥ ८ ॥ इत्थं मंत्राक्षरोत्थं स्तवन-मनुपमं वन्हिदेव्याः प्रतीतं । विद्वेषोचाटनस्तंभनजनवशकृत् पापरोगापनोदि ॥ प्रोत्सर्पज्जंगमस्थावर-विषमविषध्वंसिनं स्वायुरारो-। ग्यैर्श्वयांपादि नित्यं स्मरति पर्ठात यः सोऽरनुतेऽभीष्टासिाईं॥९॥ इत्थं पंडितलक्ष्मिसेनरचितं श्रीज्वालिनीदेविका- । स्तोत्रं शांतिकरं भयापहरणं सौभाग्यसं-

पत्करं ॥ प्रातमम्तकमञ्जिविशतकर्ग नित्यं पठेद्यः पुमान् । श्रीसौभाग्यमनोऽभिवांच्छितफलं प्राप्तो-त्यसौ लीलया ॥ ११ ॥

# ॥ ज्वालामालिनीमंगलारती ॥

जय मंगलं नित्यशुभमंगलं । जय जगज्जनि ज्वालिनिदेवि ते ॥ जय मंगलं नित्यशुभमंगलं ॥ पक्कि ॥ धवलांगि धवलमौक्तिकहारधारिणि । धवलभामुरकुंडलभागिनि ॥ धवलचामरधरस्री-जनिवराजिनि । प्रविराजसच्छामयक्षराणि ॥ जय॰ ॥ १ ॥ पम्रपादे पम्रदलसमिवलोचने । पम्रनाभे पम्रसौगंधिके ॥ पम्रहस्ते पम्रमित्रसमकांतिक पद्मानने भासुरमृर्तिके ॥ जय॰ ॥ २ ॥ गज्जवैरिवाहने झषपाद्यधारिणि । कुजनमंहारिणि भव्यजनि ॥ वृजिनहरिजनिबंबमणिमकुटधा-रिणि । सुजनपोषिणि सुवांछितदायिनि ॥ जय॰ ॥ ३ ॥

# ॥ अथ पद्मावतीपूजा ॥

श्रीपार्श्वनाथजिननायकरत्नचृडा । पाशांकुशाभयफलांकितदोश्चतुष्टा ॥ पद्मारुणा त्रिनयना त्रिफणा-वतंसा । पद्मावती जयतु पद्मकुटाधिवामा ॥ १ ॥ ॐ आं कों ऱ्हीं प्रशस्तवर्णे सर्वलक्षणसंपूर्णे स्वायुधवाहनचिन्हसपरिवारे हे पद्मावतीदेवि अत्र एहि २ संवौषट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अव मम सन्निहिना भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ 11 24 11

भृंगारेण मनोहरेण विलसङ्गादिनीथेदिकैः। शिनैः म्वर्णहिमांवुपूर्णरचनैः श्रीखंडसंमिश्रितैः॥ श्रीमत्पंबुजपट्टने प्रविलसन्निगुंडिकावासिनी । वांछच्छ्रीजिनद्त्तरायवरदे मां पाहि पद्मावति ॥ ॐ आं कों न्हीं पद्मावतीदेवि जलं गृहाण २ ॥१॥ काइमीरागरुशीतभानुकलितैः सचंदनैर्बेघुरै-। र्गधाढ्यैभ्रमरोघरागरिचर्तः श्रीखंडसंमिश्रितैः ॥ श्रीम० ॥ ॐ ॥ गंधं ॥ कुंदेंदुप्रवरप्रचूर्णानेकरैः शाल्यक्षतैरक्षतै- । मुक्तर्भक्तिसुधांशुकांतिसदृशैर्मजुष्करैः पुंजकैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ अक्षतं ॥ ३ ॥ पुष्पैः सत्कुसुमैः प्रसृनरचितैः प्रौढीमनोहारिभि- । भूगीमंगलगीतबंधुरतरैर्जात्यादि-पुष्पैर्वरैः ॥ श्रीम० ॥ ॐ० पुष्पं ॥ ४ ॥ नैवदीर्वरपम्ररागरचितश्रीहेमपात्रस्थितै- । र्नानाव्यंज-नरंजनैः सितघृतैरित्यादिभक्ष्यैर्वरैः ॥ श्रीम० ॥ ॐ० ॥ चर्रः॥ ५ ॥ कर्पूरोज्वलरत्नज्योतिनिकरैः श्रीदीपकैः मंपदै- । मोंहध्वांतविनाशनैर्दिनकरैरेवोज्वलैर्वेष्टितैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ भक्तया चागरुगलरागविलसद्घाणेन राजारिमतं । तातानेऽमलसौरभेण विलसद्धपैर्दशांगादिभिः॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ चोचैमींचर्कापत्थकैर्वररसैर्द्राक्षाफलैर्जबिरै- । नीरंगैर्वरदाडि-मादिकद्लीपूगाम्रखञ्जूरकैः ॥ श्रीम० ॥ ॐ० ॥ फलं ॥ ८ ॥ अर्घ्येण क्रमवर्त्तिसङ्खवतरैः सद्द-व्यमालावरै- । युक्तिर्मक्तिसमादितंडुलचयैः मिछार्थदुर्वावरैः ॥ श्रीम० ॥ ॐ० अर्घ्ये ॥ शांति-धारां । पृष्पांजिलः ॥

पुजापाठ

॥ पद्मावतीस्तोत्रम् ॥

श्रीमहीवीणचकरफुरिततिमिरकोद्घृष्टपादारविंदे । सद्धमेत्राणदक्षे प्रबलभुजबलोज्झंभणोत्कांतवक्त्रे॥ व्याघारुढे सहस्रज्वलदनलशिखे लोलपाशांकुशास्त्रे । आं क्रीं न्हीं मंत्ररूपे क्षुमितकालिमले रक्ष मां देवि पमे ॥ १॥ स्थित्वा पातालमूलं स्वकबलकलिने लीललोलाकराले। विद्युद्दंडे प्रचंडे प्रहरणकालेते तद्भुजे तर्जयंती ॥ दैलेंद्रकूरदंष्ट्रे खिळि खिळितैः स्पष्टभीमादहासे । माया-जीमूतवाहे कुहरतिगमने रक्ष०॥ २ ॥ क्रींचत्कोदंडखांडे डमरुगविदितकूरघारोपसर्गे । वज्रातपत्रं प्रगुणमणिगणं किंकिणिक्वाणरम्यं ॥ भाम्बद्देडूर्यदंडं मदनविजयिनो विस्नती पार्श्वभर्तुः। स्याद्देवि पद्महस्ते कृतकरकमले रक्ष० ॥ ३॥ भृंगीकाळीकराळीपरिजनसहिते चंडि चामुंडि नित्ये। क्मां क्मीं क्ष्मूं क्मीं क्ष्मः क्षणादक्षत रिपुनिहिते व्हीं महामंत्रवक्ये ॥ भ्रां भ्रां भ्रां भ्रां भ्राः भृकुटि-चलमुखे त्रामितोदामदैत्ये । झां झां झूं झाँ सः स्नुतिशतमहित रक्ष० ॥ ४ ॥ चंचत्कांचीकलापे स्तनतटिविशदोद्दामहाकोमलीके । प्रोत्फुळपारिजातद्रमकुमुममहामजंरीपुंजपादे ॥ द्रां द्वीं व्हीं व्हों समेते भुवनवराकरि क्षोमिणि दाविणे ते । आं ई ऊं औं अः कुरु कुरु कलिते रक्ष॰ ॥ ५॥ नीलाव्यालोत्पलादाददलितदालेते तज्ज्ञलद्वाडवामि-। ज्वालाज्वालास्फुालिंगे स्फुगदुरुकिरणेऽत्यु-प्रवज्राग्रहस्ते ॥ ॐ व्हां व्हां व्हं व्हां व्हः हर हर हुंकारभीमैकनादे । पद्मे पद्मासनस्थे कृत

करकमले रक्ष० ॥ ६ ॥ कोप वं झं इवीं क्ष्वीं हं सः कुवलयकालिते वानलीलाप्रबंधे । झां झीं झः हीं व्हः पवित्रेतरिशिशकरे पक्षिपक्षीरघोरे ॥ प्रतन्यावज्रजानं प्रबलबलमहाकालकूटं वदंति । हा हा हंकारनादे वरकरकमले रक्ष मां०॥ ७ ॥ प्रान्वीलार्करिश्मस्फुरिततरमहासांद्रसिंदूरधूली- । संध्यारागारुणानां त्रिदशवरमहादेवि देवेंद्रवंदो ॥ चंचचंडांशुधाराप्रहरित कुटिते कुंतलोद्घृष्टगंडे । स्नां सीं सूं सीं सः मदगजगमने रक्ष० ॥ ८ ॥ दिव्यं स्तोत्रं नमस्ते पटुतरपटुना भक्तिपूर्वं त्रिसंध्यं । लक्ष्मीसौभाग्यमानं दलितकलिमलं मंगलानां सुपूर्वं ॥ पूज्यं कल्याणमानं जनयित सत्तं पार्श्वनाथप्रसादात् । देवी पद्मासनम्थे कृतकरकमले रक्ष० ॥ ९

# ॥ पद्मावतीमंगलारति ॥

जय मंगलं जयतु शुभमंगलं । जय नागपितयुवित पद्माबिके ॥ जय मंगलं जयतु शुभमंगलं ॥ पल्लव ॥ मणिमकुटरत्नकुंडलहारराजिते । मणिखिचतकेयूरकरभूषिते ॥ मणिहेमिनिर्मितसुविष्टराधिष्ठिते ॥ फणिफणाटोपावतंसलिसते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ वरदफलपाशांकुशकरिवराजिनि । वरिदेव्यवसन-भूपणशोभिनि ॥ सरसमृदुमधुरतरगंभीरवरवाणि । वरकमलमृदुलसममृदुलपादपाणे ॥ जय॰ ॥ २ ॥ मत्तगजगामिनि वृत्तकुत्रमंडने । चित्तजस्भीविजयरूपधरणे ॥ धत्तजिनशासने भक्तजनरक्षिणि । सत्तमे भयहरणे वरदायिनि ॥ जय॰ ॥ ३ ॥

पुजापाठ

॥ क्षेत्रपालमंगलारती ॥

जय मंगलं सदा शुभमंगलं। जय क्षेत्रपाल सहुणशील ने ॥ जय मंगलं सदा शुभमंगलं॥ पह्नव ॥ धृतरन्नमयमकुटरत्नकुंडलहार । धृतश्लावङ्गकरवालकर ते ॥ जितसुमनशरहाप नाग-संभववर्ण । जितचंडकरतेज वरधीर ते ॥ जय० ॥ १ ॥ गजवैरियोनसमसारमेयारुढ । भुजिकरी-टादिभूषणभूष ते ॥ ॥ राजेंद्रचंद्रपृजितचरणकमलयुग । द्विजमृत्रधर हितकरभाष ते ॥ जय०॥२॥ व्यंतरामरवंद्य कृतसज्जनामोद । भूतपैशाचभयदृरकर ते ॥ चिंतार्थदायकसुचिंतामणिरत्न । सतत-जिनगेहरक्षणकार ते ॥ जय० ॥ ३ ॥

## ॥ अथ भद्दारकपूजा ॥

श्रीमद्भव्यनिकायपप्रनिकरबोधार्कमन्मंडलाः । श्रीस्याद्वादमुकोविदाः सुमनमृश्रास्त्रिमालांकिताः। मिथ्यावादिगजेंद्रिमंहमहशाः सेनान्वये मीत ये। तेषां श्रीचरणाव्जपूजनविधौ ख्यातोत्सवं प्रारमे ॥ र ॥ ॐ व्हीं श्रीगुरुचरणाय पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ श्रीपादावजयुगं मुतीर्थमालिलैः शतिश्र सुस्वादिभि-। राचार्यस्य महात्मनो गुणनिषः श्रीमृत्यसंविद्यानः ॥ सुप्रक्षाल्य शुभैर्महत्वसहितै-र्गंधांबुसत्तंडुछै-। राह्वानादिविधिं करोमि महसा भत्तयाऽच भव्यात्मना ॥ २॥ श्रीमूलसंघाव्धि-सुचारुचंद्रान् । आचार्यवर्यान् गुणरत्नयुक्तान् ॥ भक्तयाऽऽह्वयाम्यत्र सुवर्णपीते । संस्थापयामीह यतींद्रवंद्यान् ॥ ३ ॥ ॐ ऱ्हीं हे आचार्यवर्य अत्र एहि २ संवापट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ

ठ ठ स्वाहा । ॐ॰ अव मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निर्धाकरणं । गंगानदीतिर्थमुपुण्यतोयैः कर्पृरकाइमारमुगंधयुक्तैः । सेनांतजिनपूर्वसमंतभद्रश्रीवीरसेनां धियुगं यजेऽहं ॥ ॐँ ऱ्हीं । श्रीजिनसेनभट्टारकवरण्याय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ काइमीर-मिश्रेश्च सुचारुवर्णैः । सुवर्णपात्रार्पितदिव्यगंधैः ॥ सेनांत० ॥ ७०० ॥ गंघं ॥ २ ॥ द्वास्त्रैः सदस्त्रै-र्वरदीर्घकैश्व सामोदशालीयसुतंडुलैश्च ॥ सेनांत॰ ॐ० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सन्मिक्काचंपकजाति-कुंदैः सत्केतकीपद्मलवंगयुक्तैः ॥ संनांत० ॥ ॐ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ हय्यंगवीनाज्यविचित्रभक्ष्यै-र्बाष्पायमाणेश्च सुपायसैश्च ॥ सनांत० ॥ ॐ० ॥ चर्म ॥ ५ ॥ डिडीरापेंडोज्वलभासमानैरामो-दकर्परसरत्नदीपैः ॥ सेनांत० ॥ ॐ० ॥ दींपं॥ ६ ॥ निश्वासितास्वामसुवासधूपैः कर्कोरकालागुरु-शिल्पधूपैः ॥ सेनांत् ॥ ॐ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंबूपनसाम्रपूगसमातुलुंगैर्वरनाळिकेरैः ॥ सनांत॰ ॥ ॐ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वार्गधमत्तं हुलपुष्पभक्ष्यैदीपेश्च धूपैर्वरनाळिकेरैः ॥ सद्यज्ञभा-गादिमहार्घपृरैराचार्यपादौ सममर्चयामि ॥ अर्घ्य ॥ ९ ॥ गंगादितिथ्रौंद्रववारिधारां सुवर्णभृं-गारसुनालकोद्घां । श्रीजैनसस्यालिफलाभिवृद्धये श्रीशांतिधारां प्रकरोमि शांसै॥ शांतिधारां ॥१०॥ श्रीमत्सेनगणाधिचंद्रमुनयः सामंतभद्राद्य-। स्तेषां पाद्मुपूजितो हि जगतां धान्यैर्धनैः सूरिभिः॥

<sup>\*</sup> जिनसेन-या स्थळीं, पंचमलोकांनी-उक्ष्मांसेन असें द्वाणाते. तसेच इतर जितके जिनमतानुयायी ं जैनधर्मास अनुसन्दन चाळणारे | ओहेत् त्यानी आणापन्या गुरूचे नांव घेये.

पुजापाठ

कुंदेंदीवरमालतीदुबकुलसत्केतकीसत्फलै। वीसंतीवरचंपकैश्च रचितं पुष्पोपहारं भजेत् ॥ ११ ॥ पुष्पांजलिः ॥ श्रीकोल्लापुरमंडलस्थितिगणर्मिहासनाधिश्वरा। विद्यावेदसुतर्कशास्त्रनिपुणाः सेने गणेऽधीशिनः॥ तेभ्यः श्रीवृषभादिसेनगणिनां विज्ञेय भृतिश्रियं । ख्यातश्रीजिनसेनवर्यगणिनां पुष्पोपहारं भजेत् ॥ पुष्पांजलिः ॥ १२ ॥

## ॥ भट्टारकमंगलारती ॥

जय मंगलं भवतु शुभमंगलं। जय शीलगुणधीर क्ष जिनसेन ते॥ जय मंगलं भवतु शुभमंगलं। पल्लव ॥ दिल्लिकोल्हापूरजिनकंचिपिनगोंडि-। सल्लक्ष्मिसंहासनाधीश ते॥ उल्लस्लीमूलसंघपुष्कर-गन्छ। फुल्लशग्विजय परयोगीश ते॥ जय॰॥ १॥ तर्कव्याकरणादिसकलशास्त्राधीत। कर्कश्यभणवाग्जालधर ते॥ अर्कस्तंभनसकलमंत्रतंत्रज्ञवर। कर्कशिवगगताधरधीर ते॥ जय॰॥२॥ त्रैकाल्यजपतपानुष्ठानचरणपर। सकलसज्जनसदुपदेशपर ते॥ अकलंकचिरतजनहत्कुमुदशीतकर। विकटखलवादिस्धरभिदुर ते॥ जय॰॥ ३॥ त्रसस्थावरजीवरक्षणविचकक्षणक। रिसकजनशितिकर मुनिराज ते॥ असमगंभीर महामंदगचलधेर्य। लस्बाटकपिष्छ गुरुराज ते॥ जय॰॥॥॥ रत्नमणिहेमादिरचितशिबिकारूढ । रत्नवयालंकृतरूप ते॥ नृत्नमौक्तिकजाललितछत्रच्छाय। प्रत्नमहामंत्रमंजपितजप ते॥ जय॰॥ ५॥

<sup>\*</sup> जिनसेन-यास्थदी-मासेन-सणजे (२६मीसेन) सणणे.

# ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥

श्रीवीतरागाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यं नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीमदाशाधरकृतपृजांगम् ॥ अथ अधिवासनम् ॥ जिनान् नमस्कृत्य जिनप्रतिष्ठाशास्त्रोपदेशाद्यवहारदृष्ट्या । श्रीमूलसंघे विधिवत्प्र-बुङान् भव्यान् श्रवक्ष्ये जिनयज्ञकल्पं ॥ १ ॥ ॐ ऱ्हीं विधियज्ञप्रतिज्ञापनाय जिनप्रतिमोपिर पुष्पांजिल क्षिपेत् ॥ (या मंत्रानं जिनप्रतिमेवर पुष्पांजिल करणें ) श्रीवीतरागममृतेशमनंत्र्वोधं ब्रह्मादिदेवनुतपादसरोजयुग्मं । भक्तया प्रणम्य जिनराजमहं समासादृक्ष्ये जिनेंद्रसवनं तनुधी-समेतः ॥ २ ॥ रागादिदोपरहितं मुरराजवंद्यं नत्वा जिनेशमिष्वलामलयोगिसेव्यं । पुष्पांजिलः ॥ जिनमुखे वरमुक्षिपामि श्रीमृलसंघवरभव्यजगत्प्रशांत्ये ॥ ३ ॥ इति प्रस्तावनाय पुष्पांजिलः ॥

१ अधिव स्पैव कल्चन प्रवा परमेष्टिमा । स्वपन धा ततः प्रवेक्षमस्पादधिनासन ॥ १ ॥ २ दोन्हीं हातानी आंजळ करून फुळें टाकणें, याला पुष्पाजिल सणतात. १ प्रम्तावना, पुराकर्म, स्थापन, सिन्धापन, स्वपन आणि पूजन अशी ६ प्रकारची जिनसेवा आहे. १ ॐकार शब्दे वारपूर्वक पुष्पाजिल करणे, याला प्रस्तावनसेवा सणतात. २ पंचकुमारादि पोडशाभरणपयत विधि करणे, याला पुराकर्म सेवा ह्मणतात. १ कलशस्थापनादि श्रीजिनप्रतिमा-स्थापनपर्यंत विधि करणे, याला स्थापनमेवा ह्मणतात. ४ आहाहनाि वर्णिवाचनापर्यंत विधि करणे, याला सन्धिपपन-मेवा सणतात. १ देव गुरुशास्त्रादि स्थापनीत. १ देव गुरुशास्त्रादि यक्षपर्थंत पूजाविधि करणे, याला प्रजनसेवा सणतात. १ देव गुरुशास्त्रादि यक्षपर्थंत पूजाविधि करणे, याला प्रजनसेवा सणतात. १ देव गुरुशास्त्रादि यक्षपर्थंत पूजाविधि करणे, याला प्रजनसेवा सणतात. पीठयत्रत्राधनादि मोठमोठे विचान करणे यालाही पूजनसेवा असे साठले आहे. याप्रमाणे जिनसेवा ६ प्रकारची आहे.

मंगलं भगवानहिन्मंगलं भगवान् जिनः । मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं वृषभेश्वरः ॥ ४ ॥ मंगलं प्रथमं लोकेषृत्तमं शरणं जिनं । नत्वायमर्हतः पूजात्रमः स्याद्विधिपूर्वकं ॥५॥ विज्ञानं विमलं यस्य भासते विश्वगोचरं । नमस्तस्मै जिनेंद्राय सुरेंद्राभ्याचितांघ्रये ॥ ६ ॥ ॐ जय जय नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ॥ ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । णमो उवझ्झा-याणं । णमो ळोए सञ्चसाहूणं ॥ श्रीमाज्जिनंद्रकथिताय सुमंगलाय । लोकोत्तमाय शरणाय विने-यजंतोः॥ धर्माय कायवचनाशयशुद्धितोऽहं । स्वर्गापवर्गफलदाय नमस्करोमि ॥ देवेंद्रवंद्यम-भिवंद्य विशोध्य हस्तावीर्यापथस्य परिशुद्धिविधि विधाय । सद्वज्ञपंजरगतकृतसिद्धभक्तया देवं समर्च्य सकलीकरणं करोमि ॥ ८ ॥ ॐ न्हीं असुजर सुजर भव भव हस्तशुद्धि करोमि स्वाहा । हस्तप्रक्षालनं ॥ (या मंत्रानें आपल्या दोन्ही हातास पाणी लावृन घेणें) अपवितः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा । ध्यायेत्पंचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा । यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुचिः ॥ १० ॥ ॐ व्हां व्हीं व्हें न्हीं न्हः असि आ उ सा मम सर्वीगशुर्द्धि करोमि स्वाहा । सर्वीगशोधनम् ॥ (या मत्रानें आपल्या दोन्ही हातांनी अंगावर पाणी शिंपून घेणें ) ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृत-वर्षिणि अमृतं स्नावय स्नावय सं सं क्षीं क्षीं बलूं बलूं इतं द्रों द्रों द्रावय द्रावय हं झं इवीं क्ष्वीं हं

सः खाहा । इत्यमृतस्नानमंत्रः । ( या मंत्रानें आपत्या दोन्ही हातांच्या अंगठ्याजवळ तर्जनी बोटांनीं डोक्यावर पाणी घेणें. ) अणुव्रतपंचकं गुणवतत्रयं शिक्षावतचतुष्टयं अर्हात्सिद्धा-चार्योपाध्यायसर्वसाधून् साक्षी कृत्य । सम्यत्तवपूर्वकं सुव्रतं दढतरं समारूढं मे भवतु मे भवतु (या मंत्रानें अणुब्रतादि 🕏 १२ व्रतें स्वीकारणें ) अद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीयः चरणांबुजवीक्षणेन । अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलकप्रमाणं ॥ ११ ॥ अद्य में क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते । स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेंद्र तव दर्शनात् ॥ १२ ॥ अपराजितमंत्रोऽयं सर्वविद्यविनाद्यानः । मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं भवति मंगलं ॥ १३ ॥ एस पंच णमोकारो सब्वपापप्पणासणो। मंगळाणं तु सब्वोसिं पढमं होइ मंगळं ॥ १४ ॥ ॐ चत्तारिमंगळं अरहंता मंगळं । सिखा मंगळ । साह मंगळं । केवळिपंणंतो धम्मो मंगळं ॥ चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा। सिद्धा लोगुत्तमा। साहू लोगुत्तमा। केवळिपणांतो घम्मो लोगुत्तमा।

<sup>\*</sup> हिंसा, असत्य, चोरी, काम आणि परिष्रह ह्या ९ पातकांचा त्याग करणें, याटा अणुत्रत ह्यणतात । दिग्तत अनर्थदंड आणि मोगोपभोगपिरमाण ही ३ गुणत्रतें होत । देशावकाशिक सामाधिक प्रोषधोपवास आणि वैयादृत्य हीं ४ शिक्षात्रतें होत । अशी अणुत्रते ६ गुणत्रते ३ शिक्षात्रतें ४ मिळून वर्ते १२ । या त्रतांची विशेष माहिती रत्नकरंड श्रावकाचारांत पहा ॥

पूजापाठ 📳 चत्तारि सरणं पव्यजामि । अरहंते सरणं पव्यजामि । सिद्धे सरणं पव्यजामि । साह सरणं 📳 पब्बज्जामि । केबळिपण्णांते धम्मे सरणं पब्बज्जामि ॥ ॐ नमोऽर्हते स्वाहा ॥ (येथं दोन्ही िहान जोड्न जिनप्रतिमेस नमस्कार करणें ) अर्हमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनां । सिद्धचकस्य सदीतं सर्वतः प्रणिद्धमहे ॥ आकृष्टिं स्रसंपदां विद्धती मुक्तिश्रियो वस्यतामुचाटं विपदां चतु-र्गति भुवां विदेवमारमैनसां । स्तंसं दर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य संमोहनं पायात्पंचनमस्क्रियाक्षर-मयी साऽऽराधना देवता ॥ १६ ॥ इत्याशीर्वादः ॥ (येथं हातांत थोडे तांदुळ घेऊन टाकणें ) श्रीमज्ञिनंद्रमभिवंद्य जगत्रयेशं स्याद्वादनायकमनंतचतुष्टयाई । श्रीमृलमंघमुदृशां मुक्तेंकहेतुर्जै-नंद्रयज्ञिधरेष मयाऽभ्यधायि ॥ १० ॥ स्वभित त्रिलांकग्रवे जिनपुंगवाय। स्वस्ति स्वभावमहिमा-द्यसुस्थिताय ॥ स्वस्ति प्रकाशमहिमोजितिहिंगमुखाय । स्वस्ति प्रमन्नललिताद्धत्वैभवाय ॥ १८॥ चिन्मयाय । स्वस्ति त्रिकालमकलायतिविश्रुताय ॥ १९ ॥ अर्हन् पुराणपुरुषोत्तम पावनानि । वस्तुन्यनल्पमहिमान्यहमेक एव॥ अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवन्हौ ॥ पुण्योदयाग्रमाहिमेकमना जुहोमि ॥ २० ॥ द्रव्यस्य दुाङिमधिगम्य यथानुरूपां ॥ भात्रस्य शुङ्किमधिकामधिगांतुकामः॥ आलंबनानि विविधान्यवलंब्य वल्गन । भुनार्थयज्ञपुम्पम्य करोमि यज्ञं ॥ २१ ॥ ॐ

विधिय्ज्ञप्रतिज्ञापनाय जिनप्रतिमोपिर पुष्पांजाँहें क्षिपेत् ॥ चिद्र्पं विश्वरूपं व्यतिकिलितमनाद्यं-तमानंदसांद्रं ॥ यत्प्राप्तेस्तैर्विवृत्तैर्व्यहरद्धिपतर्वुःखमौल्याभिमानेः ॥ कर्मोद्रेकात्तदात्मप्रत्यघमल-भिदोद्शिन्निनःमीमतेजः । प्रत्यासीदत्परौजः स्फुरदिह पर्मव्रह्मयज्ञार्हमई ॥ २२॥ ॐ न्हीं नमः परमब्रह्मणे विधियज्ञप्रतिज्ञापनाय प्रतिमोपिर पुष्पांजाँहें क्षिपेत् ॥ स्वामिन् संवौषद्कृताह्वाहनस्य दिष्टांतेनोहंकितस्थापनस्य । स्वाहानिर्विष्टे वषद्कारजाग्रे सान्निष्यस्य प्रारभे ह्यष्टघेष्टिं ॥ २३ ॥ मलयरुहलिततंबुलपुष्पैरिधवासनं जिनेद्रस्य । संवौषद् ठठ वषडिति पह्नवमंत्रैस्विकरणैः कुर्वे ॥२४॥

१ जल, गंध, अक्षत, पुष्प, चक, दीप, धूर व फल अशी आठ प्रकारची मुख्य जिनपूना आहे। यांत अर्ध्य शांतिधारा व पुष्पांजाले ह्या ३ पूजा मिळवित्या ह्याण हीं व जिनपूजा ११ प्रकारची होते। आतां जलपूजा झारीने किया इतर पात्राने पाण्याची धार से हून करणें। गंव अक्षत पुष्प ह्या ३ पूजा हाताने किया पात्राने करणें। चरपूजा मुक्पीपात्राने करणें। दीरपूजा दीपपात्राने करणें। धूरपूजा धूपरात्राने करणें। फलपूजा हाताने किया पात्राने करणें। अर्ध्यपूजा पात्रानेच करणें। शांतिधाराण्जा झारीने किया इतर पात्राने पाण्याची धार सोइन करणें। ब तसेच पुष्पांजाले-पूजा हातानेच करणें। १ आह्वाहन, स्थापन, सिनधोकरण, विनय व नमस्कार अशा ९ मुद्रा आहेत। दोन्ही हाताच्या किर्गळीजवळ असलेख्या अनामिक बोटावर अगठे ठेवून ओझल करून धरणें, याला आह्वानमुद्रा ह्यणतात। तीच मुद्रा उलट करून धरणें, याला स्थापनमुद्रा ह्यणतात। अगठे वर करून धरलेख्या दोन्ही मुठी जुळवून घरणे, याला सिनधीकरण-मुद्रा ह्यणतात। कमलाच्या कर्ळाप्रमाणे हात जोडून धरणे, याला विनयमुद्रा ह्यणतात। दोन्ही हातांचे तळवटे एकमेकांस

॥ अथ आह्वाह्नादिपुरःसरपूजां कुर्यात् ॥ श्रीमत्कुंडपुराधिनाथविल्सात्मद्भार्थभूबह्लभप्रमाद्गीप्रियकारिणीप्रियसुतः संप्रार्च्यते सन्मतिः। पंचा-स्योञ्चतंकेतनः कनकरुग्मातंगसिद्धायिनीमाणिक्याभरणाभिरंजितपद्प्रोत्फुछपंकेरुहः॥ २५॥ आह्न-याग्यहमहंतं स्थापयामि जिनेश्वरं । सन्निधीकरणं कुर्वे पंचेमुद्रान्वितं महे ॥ २६ ॥ ॐ ऱ्हीं अई-रपरमेष्ठिन् अत्र एहि एहि संबौपट् स्वाहा आह्वानं । ॐ इतीं अहेत्परमेष्ठिन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा स्थापनं । ॐ इीं अर्हरपरमेष्टिन् अत मम सिनिहितो भव भव वषट् स्वाहा सिनिधीकरणं॥

#### ॥ अथ अष्टकम् ॥

द्यगंगादिजैर्वारिप्रैः पवित्रैः सुधासूपमैश्रंद्रद्रव्यादिमिश्रैः। बुधाः पुजयेऽहं सदा वीरनाथं कली कॅल्मषकृत्तकं पूज्यपादं ॥ ॐ ऱ्हीं अर्हत्परमेष्ठिने जलं निर्वापामि स्वाहा ॥ १ ॥ सुरामोदश्रीखंड-जातैः सुगंधैईवैर्भृतसौरभ्यकारमीरयुक्तैः । बुधाः पूज॰ ॥ ॐ न्हीं अर्हत्प॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ सितै-गौरजैरक्षतैरक्षतौषैर्ञ्चलकीलजालैनिधीनप्रकाशैः । बुधाः पूज०॥ ॐ व्हीं अहत्प०॥ अक्ष-तान् ॥ ३ ॥ जपाजातिमंदारकुंदादिपुष्पंरणहंधलुन्धाळिमालावकर्षः । बुधाः पूज् ॥ ॐ अर्ह ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ महामंडकेमोंदकैः शालिभक्ष्येः सिताहव्यपाकैः स्फुरन्राजनस्थैः । बुधाः

चिकटावून हान जोडणें व दोन्हीं अगटे जुळवृन कपाळास लावून नमस्कार करणें, याला नमस्कार मुद्रा झणतात ॥ या ५ मुद्रेने देव, गुरु, शास्त्र, यस, यांचे आह्वाहन करान जाणे ॥

पूजि ॥ ॐ न्हीं अर्हत्य । पि ॥ उवलकील जाले धृतादिश्रोहै मेहामोहध्वांताहतैः सत्प्रमोदैः । बुधाः पूज ॥ ॐ न्हीं अर्हत्य ॥ दीपं ॥ ६ ॥ लसदूष यूम्रेः सुगधृषितौष्ठे मेहाक मेकाष्ठप्रदाह-प्रभूषेः । बुधाः पुजयेऽहं सदा वीरनाथं कली कल्मपकृत्तकं पूज्यपादं ॥ ॐ न्हीं अर्हत्परमेष्ठिने धृपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ७ ॥ मनोनेत्रहारैः सुपक्वाम्रपृगैः कदं मोचचोचादि नाना फलोषेः । बुधाः पूज ॥ ॐ न्हीं अर्ह ॥ फलं ॥ ८ ॥ पानीयगंधाक्षतचा हपुष्पैनेंवेद्यसद्दीपसुधूपवर्गैः । फले-मेहाध्यं वरवर्धमान मुत्तारयध्वं खलु शिष्टसिध्ये ॥ ॐ न्हीं अर्ह ॥ ॥ ९ ॥ ततो जिनेंद्र-पादांते वारिधारां निपातये । भृंगारनालिकोद्वांतां विनमल्लोकशांतये ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥ १ ॥

१ आतां दीपपूर्वची विशेष माहिती अशी आहे की, मूळनायक प्रतिमेस दीपपूजा करणे झाल्यस अगोदर प्रतिमेच्या पायापामून गुडच्यापर्यंत उचल्रन क्षणभर घरून आडवे तीनदां ओंबाळणें । नंतर तेथून पोटापर्यंत उचल्रन क्षणभर घरून पूर्ववत् ओंबाळणें । त्यानंतर पुनः पायापासून गृळ्यापर्यंत तीनदां ओंबाळ्न हळूच खाळां उत्हरून प्रतिमेपुढें ठेवणे । याचप्रमाणे घूप व अर्ध्य पूजा करणे । याहून इतर गध्न, अक्षत, पुष्प, चरू व फळ था पूजा साधारणपणें तीनदां ओबाळून करणे । मूळनायक प्रतिमाशिवाय इतर प्रतिमाना गंध अक्षतादि अर्ध्यपर्यंत पूजा करणें झाल्यास साधारणपणें तीनदां ओंबाळून करणें । व यक्षयक्षींना दोनदां व भूमीस आणि कळशास एकदां ओवाळून करणें । हा क्रम बाचकीनीं चांगला छक्षीत ठेवावा ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

चंद्रार्ककोटिसंकारां कंद्र्णामिशारं चिरं। कनत्कांचनसद्ग्णं भजेऽहं वृषवर्धनं ॥ सन्मतिजिनपं मगिसज्यदनं संजिनताखिलकल्मषमथनं । प्रमसरोवरमध्यगतंद्रं पावापुरमहावीरिजिनेंद्रं ॥ २ ॥ वीरभवोदिधिपारोत्तारं मुक्तिश्रीवधूनगरीवहारं। प्रमण्॥ ३ ॥ द्विद्वादशकं तीर्थपवित्रं जन्माभिषव-कृतिनर्भलगात्रं। प्रमण्॥ ४ ॥ वर्धमाननामाख्यविशालं मानप्रमाणलक्षणदशतालं। प्रमण्॥ ५॥ शत्रुविगथनविकटभटवीरं विश्वेश्वर्यदुग्तिकृतदुरं। प्रमण्॥ ६ ॥ कुंडलपुरसिद्धार्थभृपालस्तत्पत्नी-प्रियकारिणिबालं। प्रमण्॥ ०॥ तत्कुलनिकासितहंसं घातिपुरोघातकविध्वंसं। प्रमण्॥ ८ ॥ ज्ञानदिक्षकरल्येकालोकं निर्जितकमारातिविशोकं। प्रमण्॥ ९ ॥ बालत्वे संयमपालीतं मोहमहानलम्यनिनीतं। प्रमण्॥ घत्ता ॥ सर्वसाम्राज्यसंत्याज्यकृतं तं श्रीमहान्वयं। खंडितं कर्मवैरीणां लब्धश्रीसंगमं परं॥ अर्ध्यं॥ ११ ॥

## ॥ अथ पंचमेरुपूजा ॥

आदिः सुदर्शनो मेर्ह्यिजयोप्यचलस्ततः । चतुर्थो मंदरो नाम विद्युन्माली च पंचमः ॥१॥ ॐ ऱ्हीं पंचमेरुस्थितशाश्वतिजनिर्वेवा अत्र अवतरतावतरत संवीषद् स्वाहा । ॐ ऱ्हीं पंचमे॰ अत्र तिष्ठतः तिष्ठत् ठ ठ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं पंचमे॰ अत्र मम मिन्निहिता भवतः भवतः वषट् स्वाहाः आह्वान-

स्थापनं सिन्नधीकरणं ॥ १ ॥ मंदािकनीतीर्थजलैः सुगंधैः सुवर्णभूंगाग्भृतीर्वेशुद्धैः ॥ यः शाश्वतो मेरुषु पंचस्वच्छैः प्रशामयैर्वा जिनमायजे तं ॥ ॐ व्हीं पंचमेरुस्थितशाश्वतजिनिर्वेबेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडसांग्ण विलेपनेन कर्पृग्सत्कंकुममिश्रितेन । यः शा॰ ॥ ॐ व्हीं पंचमे ।। गंधं ॥ २ ॥ सुगंधशाल्यक्षतशुभ्रपुंजैः पुण्यांकुरैदीर्घतरैरिवोच्चैः । यः शा ।। ॐ व्हीं पंचमे ।। अक्षतान् ॥ ३ ॥ मंदारसत्केतिकचंपकाद्यैः पद्मप्रसुनैः सुरभित्वसारैः । यः शा॰ ॥ ॐ इीं पंचमे॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ पीयूषिं हैरिव मोदकादौः पकान्नशाल्योदनसन्निवेदौः । यः शा॰॥ ॐ हीं पंचमेशा चर्र ॥ ५ ॥ कर्पूरजातैर्घनजैर्मनोज्ञैः सुवर्णपात्रोज्वलरत्नदीर्पैः । यः शा॰ ॥ ॐ ऱ्हीं पंचमे॰ दीपं ॥ ६ सुम्लिग्धकृष्णागरुमारधूपैः कर्पूरसचंदनहृद्यगंधै । यः शा॰ ॥ ॐ ऱ्हीं पंचमे॰ ॥ धूपं ॥ सौरम्यसौरम्यसुरूपकाद्यैर्गुणाधिकैः साधुफलैर्मनोज्ञैः ॥ यः शा॰॥ ॐ ऱ्हीं पंचमे ।। फलं ॥ ८ ॥ स्वच्छांबुगंधाक्षतपुष्पमारैनैवेद्यकेदीपसुधूपवर्गैः । फलैर्महार्घ्य जयतूर्य-नादैमेंगेर्जिनार्चामवतारयामि ॥ ॐ ऱ्हीं पंचमेरुस्थितशाश्वतजिनिधेवेश्योऽर्ध्यं निर्वपामि स्वाहा ॥ शांतिघारां पुष्पांजलिः॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

जय मदनमदानिवारण मुक्तिमुखकारण विदितित्रिभुवन कृपाकर । जय जिन प्रभाधर परम-दयाकर समतत्वाज्वलदिवाकर ॥ १ ॥ मुरामुर्ग्शंकरणृजितपाद मनोभवपादपन्नगसुनाग । सुद-

र्शनमेरुसमाश्रितराम प्रसिष्ट विशुष्ट विमोद्य विकास ॥ १ ॥ नरेंद्रफणीद्रसगेंद्ररमाद कुकर्मकुकान-नविन्हिक्छाद । सुद्रशं० ॥ १ ॥ अनंत शेवा सदोदययुक्त कलाधर कामकुतृहलमुक्त । सृद्रशे० ॥ ४ ॥ तथा सुमीमंधर तत्विचार युगंबर वाहों गणेश विचार । सुद्रशं० ॥ ५ ॥ सुवाद्यातिनाधिप लेक्वितरोस गुवर्णवर्गर महेष्ट रमेश । सुद्रशं० ॥ ६ ॥ चतुर्गतिदुःस्विनवारक देव विशेचनचंद्ररमाकृतसेव । सुद्रशंत० ॥ ७ ॥ धत्ता ॥ सकलगुणसयुक्तं मंपदो धामिमष्टं । विमलयितसुवंद्यं धर्मभूपं मनोज्ञं ॥ स्मर्गत पठित मालां हन्मुखं मिद्धिकातं । भवित भुवन-पृज्यः सारदेवेंद्रकीर्तिः ॥ अर्घ्यं ॥ ८ ॥

#### ॥ अथ श्रुतगृजा ॥

श्रीमाजिनंद्रलपनांद्रग्हात्मलाभमाहात्यविश्वमहिते प्रयार्थमार्थे । स्याकारलांछितपद्प्रमितिविषांगि एहीह तिष्ठ वत वाणि मम प्रमिध्ये ॥ ॐ न्ही शद्धव्यसमुखोत्पनद्भावशांगश्रुतदेवि अत्र एहि एहि संवीपट् स्वाहा । ॐ न्हीं शद्धवर् अत्र तिष्ठ तिष्ठ तत स्वाहा । ॐ न्हीं शद्धवर् अत्र मम सिन्निहिता भव भव वषट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सिन्निधीकरणं ॥ १ ॥ श्रीहेमकुंभपरिपृरितादिव्यतोयैः संपृजयामि वरभव्यसुखायवाणी ॥ ॐ न्हीं शद्धवहमुखोत्पन्न द्वादशांगश्रुतदेव्यै दिव्यजलं निवेपामि स्वाहा ॥ १ श्रीखंडमारधनसारमुकुंकुमाद्यैः संपृजर ॥

ॐ न्हीं शह्वा ॥ गंधं ॥ २ ॥ मोगंधित्रंषुकलमाक्षतपुण्यपुंजैः संपूज ॥ ॐ न्हीं शह्वा ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ वासंतिकाबकुलमालिनचंपकाद्येः संपूज ॥ ॐ न्हीं शह्वा ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ संमिछशुद्धपरमान्नमिताज्यभक्ष्यैः संपूज ॥ ॐ न्हीं शह्वा चक्कं ॥ ५ ॥ प्रालेयकालवरिन मेलरत्नदीपैः संपूज ॐ न्हीं शह्वा ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कालागरुप्रसरमौरभधूपधूम्भेः संपूज ॥ ॐ न्हीं शह्वा ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कालागरुप्रसरमौरभधूपधूम्भेः संपूज ॥ ॐ न्हीं शह्वा ॥ फलं ॥ ८ ॥ केयूरहारमणिकुंडलशेखरायोः संपृज ७ ॐ न्हीं शह्वा ॥ यह्यामरणं ॥ श्रीम-जिनेह्मसुखपद्मविराजमानां संपृज ॥ ॐ न्हीं शह्वा अर्ध्य ॥ १० ॥ सामरं यशःपदं विभित्ते यो मुनीश्वरश्चामरादिवभवेन राजते च भृतले ॥ कोमलैरनेन तेन युक्तिगर्भसत्पदै-व्यामयाचिता जिनस्य गीः प्रणम्यतां वुष्टा ॥ शांतिधागं । पुष्पांजलिः ॥ ११ ॥

#### ॥ अथ गुरुपुना ॥

सम्यक्तवमूलं सुमित्प्रकां संवृत्तकातं विवृधालिमेन्यं । अभीष्टदं सहुणगंधिपुष्पं सुरेंद्रकल्पहुस-मर्चयेऽहं ॥ ॐ न्हीं चतुरशीतिलक्षगुणगणधरचरणा अव अवतरतावतत संवैधिद् स्वाहा । ॐ न्हीं चतुरशीतिलक्षगुणगणचरणा अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ खाहा । ॐ न्हीं चतुर० अत्र सम मिक्षिहिता भवत भवत वषद् स्वाहा । आदाहनं स्थापनं मिक्षिकरणं ॥ १ ॥ हेमभृंगार- युजापाठ

निर्वातसारया वारिधारया । श्रीमत्साधुसमृहस्य पादमभ्यर्चयाम्यहं ॥ ॐ व्हीं गणधरचरणेभ्यो दिव्यजलं निर्वयामि स्वाहा ॥१॥ श्रीखंडागरुकपृरामिश्रया गंधचर्चया । श्रीमत्सा॰ ॥ ॐ न्हीं गणघ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षतैरक्षयानंतसंपत्संपादनक्षमैः । श्रीमत्सा॰ ॐ न्हीं गणघ॰ ॥ अक्ष-वान् ॥ ३ ॥ पुष्पैश्चंपकपुन्नागमल्लिकाबकुलादिभिः । श्रीमत्सा० ॥ ॐ ऱ्हीं गणध० ॥ पुष्पं नैवेद्येनानवद्येन सुधासारसमत्विषा । श्रीमत्सा• ॥ ॐ ऱ्हीं गणध० ॥ चरं ॥ ५ ॥ दीपैः कर्प्र माणिक्यवर्त्तिकात्रविनिर्गतैः । श्रीमत्मा० ॥ ॐ ऱ्हीं गणघ० ॥ दीपं ॥ सौरभ्यकृष्णभाधृपैर्धृपै रगरुसंभवैः । श्रीमत्सा० ॥ ॐ ऱ्हीं गणघ० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ फलैर्नारंगजंवीरजंब्वादौईंद्यतांगतेः । श्रीमत्सा॰ ॐ ऱ्हीं गणघ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वारा गंधाक्षताभ्यां कुमुमचरुलसद्दीपधूपैः फलाद्यैः । किंचान्यैर्धन्यमान्यैः सकलसुखकरैः सर्वनव्योपचारैः ॥ संसारांभोधिनावां निखिलगुणभूवां चाहर-त्नत्रयाणां । दोषारीणां गुरूणां क्रमकमलयुगं पूजयामः प्रशांत्ये ॥ ॐ ऱ्ही गणधरचरणेभ्यो दिव्यार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥ ९ ॥

#### ॥ अथ यक्षपूजा ॥

यस्य श्रीपादसेवानमदमरगणाः शंखभेरीमृगारिष्वानाद् घंटानिनादादहमहमिकयाऽऽगत्य संभूय भक्तया । तद्देवस्योपतीर्थव्यवहतिसमये नंद्रयन् भव्यलोकान् धर्मद्रोहान्विर्हिपन् जगति हतिमितो यक्षदेतैः समेतः ॥ ॐ हीं कों प्रशस्तवर्णस्वैद्यक्षणसंपूर्ण स्वाय्धवधृत्तिन्हसपितार हे यक्ष अत्र आगच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा । ॐ हीं कों प्रश॰ अत्र तिष्ठ ठ ठ स्वाहा ॥ ॐ हीं कों प्रश॰ । अत्र तिष्ठ ठ ठ स्वाहा ॥ ॐ हीं कों प्रश॰ । अत्र तिष्ठ ठ ठ स्वाहा ॥ ॐ हीं कों प्रश॰ । अत्र सम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सिन्निधीकरणं ॥ १ ॥ सन्मंगत्दैः पूर्णघटातपत्रैर्ध्वजाल्लसन्वामरदर्पणाद्येः । धर्मप्रभावात्प्रवणं प्रवीणं धर्मानुरागेण यजामि यक्षं ॥ ॐ हीं कों प्रशस्तवर्णसर्वत्रक्षणसंपूर्ण स्वायुधववृत्तिन्हसपित्वार हे यक्ष इदमेध्यं प्रांचं जलं गंधं अक्षतान् पूर्णं चरं दीपं धृपं फलं बीलं स्वस्तिकं यज्ञंभागं यज्ञामहे प्रतिगृह्यतां दिस्वाहा ॥ २ ॥ यस्यार्थं कियते पृजा तस्य शांतिभवित्सदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकार्येषु सिखिदा ॥ शांतिधारां ॥ ३ ॥

## ॥ अथ यक्षापुजा ॥

जातं भवान्वर्थविभावतो वा हुंडावसर्पिण्यतिदोषतो वा । मिथ्यामतं नाशयितुं समर्था यक्षीं समा-ह्य वृषानुरक्तां ॥ ॐ व्हीं क्रों प्रशस्तवणें मर्वलक्षणसंपूर्णे स्वायुधिचन्हसपरिवारे हे यक्षि अत्र

१ जरु, गच, अक्षत, पुरा आणि दम हीं अर्ध्वरुये होते । २ जल हैं पाराइब्य होय । २ पक्षानादि पदार्थ है

विविद्रवय होय । ४ मधाने किता अक्षताने तबकात असे (- - )म्बिस्तिक । वेह काढणे, याला स्वस्तिक असे हाउँहे

अहि । ५ जल, गय, अक्षन आणि पुष्प ही द्रव्ये एका चिवीत बायणे, याला यहरा ग सणनात ।

अगन्छागन्छ संबोपट् स्वाहा । ॐ न्हीं कों प्रश् अत्र तिष्ठ ठठ स्वाहा ॥ ॐ न्हीं कों प्रश् अत्र मम सिक्षिति भव भव वपट् स्वाहा । आङ्काहनं स्थापनं सिक्षितिरणं ॥ १ ॥ गंगीतभूंगारपुर:मरेण संन्मंगलेनापि मनोहरेण । दुर्मार्गमक्ताननुशाममानां यजामि यक्षीं वृपपक्ष-पातां ॥ ॐ न्हीं कों प्रशस्तवणें सर्वलक्षणमंपृणें स्वायुधिचन्हमपरिवारे हे यिक्ष इदमर्ध्य पाद्यं जलें गंधं अक्षतान् पुष्पं चरुं दीपं धृपं फलें बिलें स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा ॥ २ ॥ यस्यार्थं क्रियते पृजा॰ ॥ शांतिधागं ॥

## ॥ अथ क्षेत्रपालपूजा ॥

अस्मिन् जैनमहामहोत्सवविधाविद्वादिदिक्पालकस्थित्यर्थः पारितो दिशास्विभमुखं निक्षिण्य दर्भामनं । आगेण्यार्घ्यमनर्घ्यमंत्रयजनैर्विमौधविश्वित्वत्ये शकाद्यैरिभपुज्यते तरुभवि श्रीक्षेत्रपालाधिपः ॥
ॐ व्हीं कों प्रशस्तवर्ण मर्वलक्षणमंपूर्ण स्वायुधिचन्हसपरिवार हे क्षेत्रपाल अत्र आगच्छागच्छ संवौषद् स्वाहा । ॐ व्हीं कों प्रश् अत्र निष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा । ॐ व्हीं कों प्रश् अत्र मम सिन्नहितो भव भव वषद् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सिन्धिकरणं ॥ १ ॥ सन्मंगलाद्यैर्वरभाजनस्थैः संपूर्णतोयादिसमन्वितेश्व । रक्षंतु चैत्यालयभृमिभागं श्रीक्षेत्रपालं पिरपूजयामि ॥ ॐ व्हीं कों प्रशस्तवर्णाय सर्वलक्षणसंपूर्णीय स्वायुधिचन्हसपरिवागय क्षेत्रपालाय अर्घ्यं समर्पयामि ॥ २ ॥

इत्यर्चियत्वा जिनपादभक्तं भक्तानुरक्तं वरदानदक्षं । यक्षेंद्रमेतत्पदिवन्नकानां शांत्ये प्रकुर्वे वरशां-तिधारां ॥ शांतिधारां ॥ ३ ॥ इत्यधिवासनम् ॥

# ॥ अथ महाभिपेकः ॥

मंगर्छ भगवानहेन् मंगर्छ भगवान् जिनः । मंगर्छ प्रथमाचार्यो मंगर्छ वृषभेश्वरः ॥ १ ॥ मंगर्छ प्रथमं लोकेषूत्तमं शरणं जिनं । नत्वायमर्हतः पूजाक्रमः स्याद्विधिपूर्वकं ॥ २ ॥ विज्ञानं विमलं यस्य भासते विश्वगोचरं । नमस्तरमै जिनेंद्राय सुरेंद्राभ्यर्चितांघये ॥ ३ ॥ प्रारब्धतांडवशचीपति-बाहुदंडश्चैत्रानकप्रतिहतो मणिकांडको वा ॥ यस्याभिषेकसमये सविता बभुव दद्यादसौ जिनपति-र्मम मंगलानि ॥ ४ ॥ ॐ परमब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति २ जीव२ नंद २ वर्धस्व २ विजयस्व २ अनुशाधि २ पुनिहि २ पुण्याहं २ मांगल्यं २ पुष्पांजिलः ॥ घंटाटंकारवीणाकणितमुरजधां घां कियां काहळार्चिझींकारोदारभेरीपटहृदळदळंकारसंभृतघोषैः । आक्रम्यादोषकाष्टातटमवघटितं शोद घटं दभ्रटिभ्रमिष्टाधिष्टाहंदिष्टिप्रमुखमिह लतांतांजालें प्रोत्क्षिपामि ॥ ५ ॥ ॐ ऱ्हीं वाद्योद्घोषेण सह पुष्पांजिं करोमि स्वाहा॥ (येथें घंटादि नानाप्रकारें वार्चे वाजवीत पुष्पांजिल करणें, श्रीमन्मेरोः सुमुर्धन्यमरपरिवृद्धैरंबुभिः क्षीरसिंधोरुद्धृत्योद्धृत्य मूर्झाऽमित्रभुजगमितैर्हाटकैर्यैर्घटौषैः जनमन्युचोर्जनानां विधिरभिषवणे यांऽभ्यदायीङशोभः सोऽस्मिन् प्रस्तूयतेऽद्य प्रकृतिपरिकरैः सर्व-

लोकैकशांत्यै ॥ ६ ॥ मर्वात्मप्रदेशधनघटितघातिजातप्रथितदुरघविघटनप्रकटीभृतपरमात्मभावस्य सकलविमलकेवलावबोधप्रभाप्रभावावबोधितभव्यपद्माकग्म्य । मुरासुराधीशमकुटतटघटितमाणिगण-किरणवारिधाराधौतचारुचरणारविंद्म्य । भगवता जिनंद्रस्य । अभ्रंकषायद्भविभ्रमविचित्रकूटका-टिपिनद्ववित्तविव्ययानविविधध्वजराजिराजितिविराजमानस्य । नवसुधाधवलविमलितानिखिल-दिक्पालनिलयस्य । श्रीमद्हेत्परमेश्वरचारुचरणाराधनासक्तविनयजनसमाश्रयतुण्यपुंजायमानस्य । चंद्राकांयमाणमणिद्र्पणादिनानापकरणकिरणाभिद्योतिताभ्यंतरस्य । विचित्रचित्रितभित्तिचैत्यालस्य । मध्ये कृत्महामेरुतया जंबृद्वीपोपमाने घांगणे मंडपव्यावर्णनं सोदकानि पुष्पाणि क्षिपत् ॥ ( येथे हातांत पाणी व फुर्ले घेऊन टाकणें.) शोधयाम्यथ भूभागं जिनेंद्राभिषवात्सवे । कलधौतोज्वल-स्थूलकलशापुरवारिणा ॥ ॐ न्हीं नमः सर्वलाकनाथाय धर्मतीर्थकराय श्रीशांतिनाथाय शांतिर कराय परमपवित्राय पवित्रतरजलेन भूमिशुद्धि करोमि स्वाहा । भूमिशोवनं ॥ (येथे पवित्र-जलानं भूमिशोधन करणें.)

# ॥ अथ पंचकुमारपूजा ॥

श्रीमजैनमहामहोत्सवविधिव्यापारसंसिद्धये । भव्यानामपि तिन्नयोगनिचयश्रद्धापरीतात्मनां ॥ क्षेमार्थ क्रियमाणवास्तुविधिवत्संघातमंपृजनं । प्रस्तावे प्रविकीर्यते जयजयागवेण पुष्पांजितः ॥ ॐ

न्हीं श्रीं क्षीं भृः स्वाहा वास्तुपुष्पांजलिः ॥ १ ॥ उत्खातपृरितशमीकृतसंस्कृतायां पुण्यात्मनीय-भगवन्मखमंडपोर्व्या । वास्त्वर्चनादिविधिलन्धिमखादिभागवेद्यां यजामि शशिभृद्दिशि देवं ॥ २ ॥ ॐ आं क्रों ऱ्हीं हे वास्तुकुमारदेव अत्रागच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा । ॐ आं क्रों न्हीं है वा॰ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। ॐ आं कों न्हीं हे वा॰ अन मम सन्निहितो भव भव वषट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ ॐ आं कों ऱ्हीं हे वास्तुकुमारदेव इद-मर्घ्यं पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चहं दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रति गृह्यतां २ स्वाहा ॥ यस्यार्थे कियते पूजा तस्य शांतिर्भवेत्सदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकार्येषु येन मरुकुमारः संमार्जयेद्ध्वरयागभूमि ॥ ॐ ऱ्हीं वायुकुमार सर्वविन्नविनाशनाय महीं पूर्ता कुरु २ हं फट् म्वाहा । पेड्दर्भपृलेन भूमिं मंमार्जयेत् ॥ ॐ ऱ्हीं हे वायुकुमार अत्रागच्छागच्छ संवीपट् स्वाहा । ॐ ऱ्हीं हे वा॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं हे वा॰ अत्र मम सन्नि-हितो भव भव वपट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ ॐ ऱ्हीं हे वायुकुमार इदमर्घ्य-मित्यादि ॥ ३ ॥ घंटाटंकृतझंकृतोद्घमुरजश्रीकाहळाझींकृतेर्दकाढींकृतशंखभूंकृतसुभेरीभृरि १ पड्टर्भपूंडन भूमि समाजेयेन्-दर्भाच्या सहा काट्या घेऊन त्यांच्या शेड्यांनी भूमि झाडून काढणे ।

पुजापाठ

्री मां मोंकृतैः । गंगातिध्विधिसंगसंगळजलेर्दुवीरमेष्वैरळं कुर्वे चारु जिनेंद्रयज्ञधरणीं भृरि समृद्धिः थ्रियं ॥ ॐ न्हीं मेघकुमार धर्ग प्रक्षालय २ तेपां प्रबोधनार्थं अं हं सं वं झं ठं क्षः हूं फट् स्वाहा पंर्वर्भपृत्रोपात्तज्ञेन भूमिं सिंचेत् ॥ ॐ व्हीं हे मेघकुमार अत्रागच्छागच्छ० ॥ ॐ व्हीं हे मेवकुमार इदमध्यंमित्यादि ॥ ४ ॥ षड्दर्भपृत्राग्रमलंकरिष्णुः प्रज्वत्य दीपप्रभया घरित्रीं । करोमि सिद्धांचलसिद्धिबधामध्यात्मवुध्याग्रजया श्रियाभां ॥ ॐ ऱ्हीं कों ह्मल्व्यू अग्निकमार ज्वल प्रज्वल अभिनतेजसे स्वाहा । पंडुदर्भपृळानळेन भाभे ज्वाळयेत् ॥ ॐ न्हीं हे अमिकुमार अतागच्छ-गच्छ० ॥ ॐ ऱ्हीं हे अमिकुमार इदमर्घ्यमित्यादि ॥ ५ ॥ फणमणिगणराजिज्योतिरालीढभूमि-प्रणयधरणद्श्रान् मोक्षलक्ष्मीसमक्षान् । प्रणुतसुजनसेव्यान् नव्यगव्यामृतैः श्रीफणभृद्धिगणस्थां-स्तर्पयाम्यर्पिताध्यैः॥ ॐ इी श्री भृषष्टिमहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योऽमृतांजिलं प्रसिचामि स्वाहा। नाग-संतर्पणार्थमैंशान्यां दिशि क्षीरांजिलं क्षिपेत ॥ ॐ व्हीं नागकुमारा अत्रागच्छतागच्छत संबौपट् स्वाहा । ॐ ऱ्ही नाग॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ म्वाहा। ॐ ऱ्हीं नाग॰ अव मम सन्निहिता भवत २ विषट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ ॐ हीं नागकुमारा इदमर्घ्यमित्यादि ॥ ६ ॥

१ पड़दर्भपूटोयात्तजलेन भूमि सिचेन् दर्भाच्या सहा काड्या घेऊन त्यांचे शेंडे पाण्यांत बुडवृन भूमीयर शिएणे । २ षड्दर्भपूलानलेन भूमि ज्यालयेन्- दर्भाच्या सहा काड्या घेऊन याचे शेंडे दिव्यावर घरून पेटवून त्यांनी भूमि जाळणें । ३ ऐशान्यां दिशि क्षाराजालें क्षिपेत्- इंशान्य दिशेला दृष ओझळभर घेऊन सोडणें.

# ॥ अथ क्षेत्रपालपूजा ॥

क्षेतं सर्वं पवित्रं गृहनगरवनोद्यानधन्वादिभेदं यो रक्षत्यक्षसाक्षादपि समवसृतेः क्षेत्रमेतद्विशेषात् । तैलैः सिंदूरधूळीगुडकुमुमलसङ्गंधकीमुंभवस्त्रै ग्त्नाद्येश्वापि यज्ञे प्रमुदितहृदयं तं यजे क्षेत्रपालं॥१॥ सिंहशाबकसन्निभांजननीलनीरजमेचकं । राविजागरमृढमायतबाहुभिर्विधृतं सदा ॥ स्वर्णपात्रमासिं हदंडमरं नवोरगभूषणं । क्षेत्रपालमिहाह्वये विविधांतरारिविधातिनं ॥ ॐ आं क्रों ऱ्हीं प्रशस्तवर्ण मर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधचिन्हसपरिवार हे क्षेत्रपाल अत्रागच्छागच्छ संवौपट् स्वाहा । ॐ आं कों ऱ्हीं प्रश॰ अत्र तिष्ठ २ ठ ठ म्वाहा । ॐ आं कों ऱ्हीं प्रशस्त॰ अत्र मम<sup>ं</sup> सिन्नहितो भव वपट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ २ ॥ सद्येनापि सुगंधेन स्वच्छेन बहुलेन च म्नपनं क्षेत्रपालस्य तैलेन प्रकरोम्यहं ॥ ३ ॥ ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय तैलाभिषेचनं करोमि स्वाहा तैलस्त्रपनं ॥ ( या मंत्रानें क्षेत्रपालास तेलाचा अभिषेक करणें. ) सुंदरैररुणाकारैः पीतवर्णादि-संभवैः । चर्चनं क्षेत्रपालस्य सिंदृरैः प्रकरोम्यहं ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय सिंदुरधूळीसेचनं करोमि स्वाहा । सिंदुरधूळीसेचनं ( या मंत्रानें क्षेत्रपालास होंदुर लावणें. ) सिंदूरसुंदरभरेण तैलेन तीर्थजलसन्निमपावनेन । अर्घ्येण सहुडितलस्य च मोदकेन क्षेत्राधिपं जिनसुसेवक-मर्चियामि ॥ ५ ॥ ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय सुगंधगंधानुलेपनं करोमि स्वाहा ॥ (या मंत्रानें क्षेत्र-

पूजापाठ विपालाम गंघ लावणें. ) ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय कौसंभवस्त्रवेष्टनं करोमि स्वाहा । (या मंत्रानें क्षेत्रपालास तांबडें वस्त्र पांचरणें.) ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय पुष्पमालावेष्टनं करोमि स्वाहा ॥ (या मंत्रानं क्षेत्रपाटास फुळाची माळ घाळणें. ) ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपाळाय गुडमोदकार्पणं करोमि स्वाहा॥ (या मंत्रानें क्षेत्रपालास गूळ व मोदक अर्पण करणें.) ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय सुगंधद्रव्यार्चनं करोमि स्वाहा ॥ ( या मंत्रानें क्षेत्रपालास सुगंधद्रव्य अर्पण करणें. )

#### ॥ अथ अष्टकं ॥

स्वर्णघटोद्रग्मंभृतकुंभैरिंद्रनदीजलचंदनयुक्तैः । संभ्रमगञ्चलजैनपदाञ्जक्षेत्रपतेः पदपंकजपूजां ॥

ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय जलं समर्पयामि ॥ १ ॥ चंदनकुंकुमकर्पुरसारेः कस्तुरिजीवनगंधसुपंकैः संभ्रम॰ ॥ ॐ ऱ्हीं क्षेत्र॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षममुद्रजफेनसुपिंडैः शालियतंडुलपांडुरपुंजैः मंभ्रम॰ ॥ ॐ ऱ्हीं क्षेत्र॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ पद्मलतारुणचंपकजातीमहिसुपाटलपुह्नसुवृंदै संभ्रम॰ ॐ इहीं क्षेत्र॰ ॥ पुष्पं ॥ सुरत्नमुत्रेष्टितंपात्रगनाज्यैर्भक्ष्यसितोदनपायसञ्चाकैः । संभ्रम॰ ॥ ॐ न्हीं क्षेत्र॰ चर्र ॥ ५ ॥ इंद्रमयोजितरंगमृतजैश्रंद्रमयोगिवगजितदीपैः । संभ्रमरोज्वल-जैनपदाब्जक्षेत्रपतेः पदपंकजपृजां ॥ ॐ व्हीं क्षेत्रपालाय दीपं समर्पयामि ॥ ६ ॥ काळागरुश्रीखंडमराळैर्घृपितवन्हिसुयोगसुष्पैः । संभ्रम० ॐ न्हीं क्षेत्र० ॥ धृपं

आम्रसुदाडिमलांगलिपूर्गैः पात्रगगोस्त (१) निरंभकपित्थैः॥ संभ्रम०॥ ॐ ऱ्हीं क्षेत्र०॥ फलं॥८॥ श्रीजैनपादांबुजसेव्यभृंगं । श्रीजैनगेहं प्रतिपालयंतं ॥ मुनीश्वरेपां सुखकारणोक्तं ॥ श्रीक्षेत्र- प्रालं परिपूजयामि ॥ ॐ ऱ्हीं क्षेत्र० अर्घ्य ॥ ९॥ सर्वजनस्तुतपूजितदेहं पापित्रनाशनशांति- हैं क्षेत्र०॥ रामे संभ्रम०॥ शांतिघारां॥ १०॥

# ॥ अथ स्तोत्रं ॥

एकं खट्वांगहरतं पुनरिप भुजगं पाश्चमेकं त्रिशुलं। कापालं खड़हरतं डमरुगसिहतं वामहरते पिनाकं॥ चंद्रांकं केतुमालायुवितनखिशाखासपैयज्ञोपवीतं। कालं कालांधकारं मम हरतु भयं भैरवः क्षेत्रपालः॥ १॥ नीलं जीमृतवर्ण सकलिशवमयं भैरवं भीमरूपं। रौद्रं रौद्रावतारं ज्वलित-शिखिशिखारौद्रकेशं सुदंष्ट्रं ॥ भीमं गंभीरनादं किलिकिलितरवं वंद्यपादौ त्रिलोक्यां। ज्वालामाला-कराळं मम हरतु ॥ २॥ कैलासे मरुशुंगे दशिद्रशगमने दैत्यनीलाळिवासे। पाताळे मर्त्यलोके जलिविधसिलले कानने सर्वतीर्थं॥ सोमे मूर्याधिवासे प्रह्मणिनलये द्वीपद्वीपांतरेषु। सर्वस्थानेपु पूज्यो मम हरतु ॥ ३॥ सिल्हांते कालमार्गे प्रतिकुलगमने मंतति समस्ते। वेद्या ब्रह्मावतारं विविधजपमितसर्वशास्त्रपिल्ले ॥ खड्गं पाताळमृलं वरनखसिहतं पाशखट्वांगहस्तं। द्रां द्रीं द्रूं मेघरूपं मम हरतु ॥ १॥ हांकारैधोंगनादेश्वलितवमुमतौ मागरे मेरुशुंगे। ब्रह्मांडे ब्रह्मकांडे

स्फुटितगिरिर् हारावरीडाईहामं ॥ स्वङ्गं पाताळश्लं वरशिरवृटिकामंजनं पादलेपं । मर्वे दातुं समर्थं मम हरतु ।। ५ ॥ इंकाळं काळरूपं किळिकिळिमहितं भूतवेताळनाशं । गं गें रूं मूर्ति-मंतं घववय घटितं घोरगेदादिमंत्रैः ॥ भृतैः प्रेतेः प्रशस्तैरुपश्मितमहायक्षरक्षःपिशाचैः । रां रीं श्री पृज्यपादौ सम हरतु०॥६॥ ब्रह्मा विष्णुः स्वरीदं सुरमस्दिमरः सोमसूर्याधिरूपं। आकाशे भामिमध्ये जलनिधिमालिले जैनवासं समस्तं ॥ म्वानंदं नादवेद्यं सकलशिवमयं यस्य रूपं समस्तं । सर्वं कत्याणहेतुं मम हरनु॰॥ ७॥ क्षेत्रे पीठे प्रपीठे विभुवननिलये दीप्तचंडे प्रचंडे। चामंडे विव्वहंते गणपतिसहिते भृतप्रेतैः पिशाचैः ॥ गज्ञौ वस्यंकिरणौ कुशलतरमहायंत्रमंते समस्ते । सर्वे कल्याणहेतुं मम हरतु ।। ८ ॥ सर्वपापहरं स्तीत्रं स्तीतव्यं भैरवाष्टकं । ब्रह्मराक्षमनाशं व्याध्यपस्मारिनादानं ॥ ९ ॥ अपुतो लभते पुत्रं निर्धनो धनवान् भवत् । व्याधितो सृच्यते रोगी पठ्यमानो हि नित्यदाः ॥ १० ॥ विसंध्यं पठितो नित्यं सर्वसिक्षिमवाप्तुयात् ॥ काळीरे चित्रकृटे सुभृवि नगवने कांतजालांधकारे । सौराष्ट्रे सिंधुदेशे मगदपुरवरे कौशले वा कळिंगे । कर्णाटे कॉकणे वा भृगुजपुरवरे कुञ्जकर्णे स्थिता ये । ते सर्वे मर्वरूपा अपहरणभयात् पांतु वो क्षेत्रपालाः ॥ इति म्तोत्रार्घ्यं ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

लक्ष्मीधामकरं जगत्मुखकरं सद्दीर्घकायं वरं । रात्रीजागरवाहनं सुरवरं कर्वाळपाणीधरं ॥ निर्विष्ठं त्रहनाशनं भयहरं भृतादित्रासोत्करं । वंदे श्रीजिनमेवकं हरिहंग् श्रीक्षेत्रपालं सदा ॥ १ ॥ सुरा-सुरखेचरपूजितपाद गुणाकर सुंदर हंकृतनाद । मनोहर पन्नगकंठविमाल सदा समुहोदय जय क्षेत्रपाल ॥ २ ॥ सुडाकिनि शाकिनिनाशनवीर सुयाकिनिराकिनिभ्रंशनधीर । अनुपममस्तकशो-भितमाला सदा सु॰ ॥ ३ ॥ मुलािकािन हािकिनिपन्नगत्रास सुभूपितस्कर दुर्भयनाश । निशा-करशेखरमंडितभाल सदा मु॰॥ ४॥ समुद्रलशार्दुळमूकरवृंद सुराक्षसभोंकसदुर्भयकंद । सदा-मलकोमलांगविशाळ सदा मु॰ ॥ ५ ॥ मुचिन्नककुंजर सागरपार सुदुर्जनशोचन शत्रुसंहार । मुकंपितिकन्नरभृतरमाल सदा मु॰ ॥ ६ ॥ मुवृद्धिसमृद्धिमुदायकसूर सुपुतकमित्रकलत्रसपूर। मुरंजितनरमुरकामिनिबाल सदा मु॰ ॥ ७॥ मुकेयुरकुंडलहारसुवाद सुरोखर सुस्वरिककिणिनाद। भयंकर भीपण भामुर काल सदा मु॰ ॥ ८॥ मुकामिनिक्षालनदिव्यशरीर सुवाहन हासन मोदन धीर । सुभापणरंजिततत्विदिचार सदा सु॰ ॥ ९ ॥ मुस्थापितिनर्मलजैनसुवाक्य निकंदित-दुर्मतदुर्मतिमाख्य । प्रकाशितशामनजैनग्माल मदा सु॰ ॥ १० ॥ सुभावितश्रेय सुभव्य सुवंश महोद्य जैनमरोवरहंस । महामुखसागरकेळिविशाल सदा सु॰ ॥ घत्ता ॥ असमयसुखसारं

तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं । स्वकरकृतजटीलं दीर्घजिह्वाकराळं ॥ सुघटिवकृतवक्त्रं शांतिदासप्रसस्यं । भजतु नमतु जैनं भैरवं क्षेत्रपालं॥ अर्घ्य ॥लक्ष्मीप्रामकरी कलत्रसुकरी चौरादिशत्रृन्हरी॥शाकि-न्यादिहरी प्रशर्मसुचरी राष्यिक्संवर्धनी ॥ विद्यानंद्धनौष्धामनगरी विद्योधनिर्नाशिनी । पूजा श्रीजिनक्षेत्रपस्य भवतु संपत्करी चित्करी॥ इत्याशीर्वादः॥

#### ॥ अथ पुण्याहवाचनं ॥

श्रीनिर्जरेशाधिपचकपूर्व श्रीपादपंकेरहयुग्ममीशं । श्रीवर्धमानं प्रणिपत्य भक्त्या संकल्पमेतं कथ-यामि सिध्ये ॥ १ ॥ ॐ स्वित्ति श्रीयजमानाचार्यप्रभृतिसमस्तभव्यजनानां सद्धम्श्रीबलायुरारो-ग्यैश्वर्याभिवृद्धिरम्तु । अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिब्रम्हणो मतं । तैलोक्यमध्यमध्यासीने । मध्यमलोके । श्रीमदनावृतयक्षसंसेव्यमाने । दिव्यजंवृवृक्षोपलक्षितजंबृद्धीपे । महनीयमहामेरो-र्दक्षिणभागे । अनादिकालसंसिद्धभग्तनामधेयप्रविराजितषट्खंडमंडितभरतक्षेत्रे । सकलशलाकपु-रुषसंभृतिसंबंधविराजितार्याखंडे । पग्मधर्मसमाचरणदक्षिणदेशे । अस्मिन् विनेयजनताभिरामे । उदंगावग्रामे । महाशांतिकर्मणोचिते । अत्र वृष्भनाथस्य दिव्यमहाचैत्यालयप्रदेशे । एतदवस-पिणीकालावसाने । प्रवृत्तसुवृत्तचतुर्दशमनूपमान्वितसकललोकव्यवहारे । श्रीवृषभस्वामिपौरस्त्य

१ या ठिकाणी भूजकानें जेथें भूजा चाउते तेथें त्या गांवचें नांत्र घेणें। २ या ठिकाणी मूळनायक जो असेळ त्याचें नांत घेणें।

मंगलमहापुरुषपरिपत्प्रतिपादितपरमोपशमपर्वक्रमे । वृषभसेनर्सिहसेनचारुसेनादिगणधरस्वामि-निरूपितविशिष्टधर्मोपदेशे । दुपमसुपमानंतरप्रवर्तमानकलियुगापरनामधेयदुष्पमाभिधानपंचम-कालप्रथमपादे । महतिमहावीरवर्धमानतीर्थकरोपदिष्टसङ्मेव्यतिकरे । श्रीगौतमस्वामिप्रति-पादितसन्मार्गप्रवर्त्तमाने । श्रेणिकमहामंडलेश्वरसमाचिरतसन्मार्गावशेषे । विक्रमांकनृपालपालित-प्रवर्त्तमानादुक्लशकनृपकाले । पट्त्रिशदुचराष्टादशशतवर्षसंमिते । प्रवर्तमान आंनंदनामसंवत्सरे ज्येष्टंमासे कृष्णंपक्षे । द्वादंश्यां तिथौ । मंद्वारयक्तायां । प्रशस्तनारकायोगकरणद्रेष्काणहोरामु-हुर्नेलमयुक्तायां । अष्टमहाप्रातिहार्यशोभितश्रीमद्हित्यरमेश्वरस्तिन्धौ । श्रीशारदासन्निधौ । राजऋषि-देवऋषिपरमऋषिबद्धऋषिसान्निधौ । विद्वासामाजिकसन्निधौ । अनादिश्रोत्सन्निधौ । देवबाम्हण-सिनधौ । सुबाह्मणसिनभौ । यागमंडलभूमिशुध्यर्थ द्रव्यशुध्यर्थ पावशुध्यर्थ कियाशुध्यर्थ मंत्र-महाशांतिकमंसिङिसाधनयंत्रमंत्रतंत्रविद्याप्रभावसंसिद्धनिमित्तविधीयमानस्य पेकमहोत्मवप्रारंभे पुण्याहवाचनं किप्ये । सर्वैः सभाजनैरनुज्ञायतां । विद्वद्विशिष्टजनैरनुज्ञायतां । महाजनैरनुज्ञायतां। तद्यथा। प्रस्थमावतंडुलस्योपीरन्हींकारसंवेष्टित स्वस्तिकयंत्रे मंवपरिपूजितमाणिम-

१ या ठिकाणीं चाछ शक सागणे । २ या ठिकाणी चाडू सबस्मसचे नाव घेणे । ३ या ठिकाणी चाछू मासाचे नांव घेणें । ४ या ठिकाणीं चाडू पक्षाचे नांव घेणें । ९ या ठिकाणीं चाढू तिथीचे नांव घेणे । **६ या ठिकाणीं** चाढ़ घमचे नांव घेणें । ७ या ठिकाणीं आसीसठेत्या पुत्रेचे व कियेचे झगजे / आ सन्दि पोटशक्तियेचे ) नांव घेणें ।

यमंगैलकलक्षां संस्थाप्य । यजमानाचार्योऽपसन्यहम्तेन धृता पुण्याहमंत्रमुबारयन् सिचेत् । ॐ 🕌 🛚 ॥ ३१ ॥ खरत्यं कलशस्थापनं करोमि खाहा। ॐ न्हां न्हीं न्हूं न्हीं न्हः नमोऽर्हते भगवते श्रीमते समस्त-गंगामिंध्त्रादिनदीनदतीर्थजलं भवतु स्वाहा । जलपित्रतीकरणं ॥ अभ्यर्च्य कलशं तोयप्रवाहैश्रं-दनैरहं । अक्षतै. कुसुमैरन्नैर्दीपधूपफलैरपि ॥ ॐ ऱ्हीं पुण्याहकलशार्चनं करोमि स्वाहा । कल-शार्चनं ॥ २ ॥ जयतु जिनेश्वरशासनमखिलसुखं में भवतु । जगति जनानां देशे भवतु सुभिक्षं। पांतु चिरं वसुमतिं राज्ञः । ॐ अर्हद्भ्यो नमः । सिद्धेभ्यो नमः । स्रिभ्यो नमः । पाठकेभ्यो नमः । सर्वसाधुभ्यो नमः । अतीतानागतवर्तमानित्रकालगोचरानंतद्रव्यगुणपर्यायात्मकवस्तुपरि च्छेदकसम्यग्दर्शनज्ञानचारिवाद्यनेकगुणगणाधारपंचपरमेष्ठिभ्यो नमोनमः । प्रीयंतां ३ भगवंतोऽर्हतः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः सकलवीर्याः सकलसुखाः त्रिलोकेशाः त्रिलोकेश्वर-पुजिताः त्रिलोकनाथाः त्रिलोकमहिताः विलोकप्रयोतनकराः । ॐ श्रीमद्भगवदर्हेत्सर्वज्ञपरमेष्ठि-परमपवित्रशांतिभट्टारकपादपप्रप्रसादात् सद्धर्मश्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु॥ वृषभादयो महति-महावीरवर्धमानपर्यताः परमतीर्थकरदेवाश्चतुर्विशत्यर्हतो भगवंतः सर्वज्ञाः सर्वद्शिनः संभिन्नतम-

१ हें यंत्र जमीनीवर शेरभर तांदूळ पसरून त्याजवर काढणें व त्या पंत्रावर कढश मांडून उजव्या हातांने पुण्याह-न्ही मत्र हाणत सेचन करणे.

रका वीतरागद्वेषमोहास्त्रिलोकनाथास्त्रिलोकमहितास्त्रिलोकप्रद्योतनकरा जातिजरामरणविप्रमुक्ताः सकलभव्यजनसमूहकमलवनसंबोधदिनकराः । देवाधिदेवाः अनेकगुणगणशतसहस्रालंकृत-पंचमहाकल्याणाष्टमहाप्रतिहार्यचतुःस्विशदतिशयविशेषसंप्राप्ताः । इंद्रचकथर-बलदेववासुदेवप्रभृतिदिव्यसमानभव्यवरपुंडरीकपरमपुरुषवरमकुटतटनिबिडनिबद्रमणिगणकरनिक-रवारिघाराभिषिक्तचारुचरणकमलयुगुलाः । स्वशिष्यपरशिष्यवर्गे प्रसीदंतु मांगल्यनामधेयाः सद्धर्मकार्येष्विहामुत्र च सिद्धाः सिद्धिं प्रयच्छेतु नः ॥ अतीतकालसंजात विविधविबुधानिवहप्रार्थितार्थप्रदानसद्दर्भेपारिजातपादपप्रभावोद्भतसंपत्समेताः । निाखिलभुवनकुहर-विश्रुतयशोराशिधवितहरिद्वलयीनलयनिर्लिपनितंबिनीजनमनोवितर्कमानकल्याणपरंपराः। अनवरत-विनमद्खिलसुरनरोरगखचरपतिमकुटतटताटितमाणिक्यमयृखमालालंकृतकमकमलयुगुलाः निर्वाण सागर महासाधु विमलप्रभ श्रीधर सुदत्त अमलप्रभ सिंधु कुसुमांजिल शिवगण उत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्ण ज्ञानमति अतिकांत शांताश्चेति चतुर्विशत्यतीनकालतीर्थकरपरमजिनदेवाश्च प्रीयंतां २ ॥ ॐ संप्रतिकालश्रावकश्रेयस्करस्वर्गावतरणजन्माभिषवणपरिनिष्क्रमणकेवलज्ञाननि-र्वाणकल्याणिवभृतिभृषितमहाभ्युदयाः । सिद्धविद्याधरराजमहाराजमंडलीकमहामंडलीकमकुँटबद्ध-

वलकेशवसार्वभै।मीदीवजदानवारगद्रीकगिटप्रभामणिगणप्रभाममद्ध्वनिजलप्रवाहप्रक्षालितचारुचरण-नखकिरणचंद्रचंद्रिकाप्रतिहतपापांधकाराः । ॐ वृपभ अजित शंभव अभिनंदन सुमित पद्मप्रम सुपार्श्व चंद्रप्रभ पुष्पद्न शीतल श्रेयान् वामुपृज्य विमल अनंत धर्म शांनि कुंथु अर मिं मुनिसुवत निम निम पार्श्व श्रीवीरवर्धमानाश्चीत चतुर्विशतिवर्तमानकालतीर्थंकर-परमजिनदेवाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ ॐ मविष्यत्कालभव्याभ्युद्यनिमित्तनित्विलकल्याणरमणी-यकत्रिभुवनैश्वर्यशोभितमहाप्रभावाः । सहर्पमंश्रमप्रणुतचतुर्निकायामरपिनिकरमोछिविलसित रत्नरंजितानेकमणिगणखिचतमुवर्णसिंहासनालंकृतसहस्रद्लकमलविष्टराधिष्ठितपादपद्मयुगुलाः । ॐ महापम मुरदेव सुपार्श्व स्वयंप्रभ सर्वात्मभृत देवपुत्र कुलपुत्र उदंक प्रौष्टिल जयकीर्ति मुनि-सुव्रत अर निःपाप निष्कपाय विपुल निर्मल चित्रगुप समाधिगुप्त स्वयंभू अनिवर्तिक जय विमल द्वपाल अनंतवीर्याश्चेति चतुर्विशति अनागतकालतीर्थकरपरमाजिनदेवाश्च वः प्रीयंतां अनाद्यविद्याविलासदुस्तरतमः पटलपटावगुंठितजगदुर्जितज्योतिः स्वरूपयथावस्थितसमस्तवस्त-स्वरूपनिरूपणप्रवीणादिव्यव्यवदनकंजर्भजानद्वादशांगचनुद्शपृर्वप्रपंचप्रवचनपारावारपारीणाः वृषभसेन कुंभ हट्टस्थ शतधनु देवशर्म धनदेव नंदन सोमदत्त म्रदत्त वायुशर्म यशोबाह मार्गदेव अभि अभिदेव अभिगुत चित्राभि हलधर महीधर माहँद्र वासुदेव वसुंधर अचल भेरुधर

महसृति सर्वयशः सर्वयज्ञ सर्वगुप्त सर्वप्रिय सर्वदेव सर्वविजय विजयगुप्त विजयमित्र विजयदेल अपग-जित वसुमिव विश्वसेन सुमेन सत्यदेव देवसत्य मत्यगुप्त सत्यमित्र शर्भद विनत शंवर मुनिगृत मुनियज्ञ मुनिदेव गुप्तयज्ञ मित्रयज्ञ स्वयंभू भगदेव भगदन भगफल्गु मित्रफल्गु प्रजापित सर्व-सह वरुण धनपाल मघव तेजोराशि महावीर महारथ विशाल महाज्वाल सविशाल वज्र वज्र-शाल चंद्र चंद्रचूळ मेघेश्वर कच्छ महाकच्छ नमि विनमि बल अतिबल वज्रबल नंदी महानु-भोगी नंदिमित्र महानुभाव कामदेवानुषमाश्चेति आदिब्रह्मसमवदारणप्रवर्त्तमानचतुरशीतिगणधर-देवाश्र वः प्रीयंतां ॥ २ ॥ ॐ वृषभसेन सिंह्मेन चाहसेन वज्रनाभि चमर वज्रचमर बलदत्त विदर्भ अनगार कुंध धर्म मंदर जयार्य अरिष्टसेन चक्रायुध स्वयंभू कुंभार्य विशाख मिह्न सुप्रभ वरदत्त स्वयंभू गौतमाश्रेति चतुर्विद्यति तीर्थकरमभाभासमानगणधरमुख्याश्च वः प्रीयंतां ॥ २ ॥ बादी आत्मगुपा धर्मश्री मेरुपेणा अनंतमति रतिषेणा मीनश्री वरुणश्री घोषावती धरणश्री धारणा वरसेना प्रभाशी मर्वश्री मुबता हरिषेणा भावश्री कुर्मश्री अमरसेना पुष्पदंता मार्गश्री यक्षश्री मुलोचना चंदनाश्रेति चतुर्वैदातिगणिनीमुख्याश्र वः प्रियंतां २॥ श्रेयांम ब्रह्मदत्त सुरंद्रदत्त इंद्र-दत्त पद्मदत्त सामदत्त महेंद्रदत्त पृष्यमित्र पुनर्वमु नंदन सींद्र जय विशाख धान्यसेन धर्मभिव म्मित्र अपराजित नंदी नंदिसेन वृषभसेन दत्त वरदत्त धान्य नंदनार्वित चतुर्विद्यातद्यतृहः

वृजापाठ

ख्याश्च वः प्रीयंतां २॥ भरत सत्यभाव मत्यवीर्य मिवभाव मित्रवीर्य धर्भवीर्य दानवीर्य मघव युद्धवीर्य श्रीमंदर विपिष्ट दिपिष्ट स्वयंभृ पुरुषे।त्तम पुरुषवर पुंडरीक दत्त कुनाल नारायण सुभौम अजितंजय उग्रमेन अजित श्रेणिकाश्चेति चतुर्विशतिश्रोत्मुख्याश्च वः प्रीयंतां २॥ गोमुख महायक्ष त्रिमुख यक्षेधर तुंबुरु कुसुम वरनंदी विजय अजित ब्रह्मेश्वर कुमार पण्मुख पाताळ किन्नर किंपुरुष गरुड गंधर्व महेंद्र कुंबर वरुण विद्युप्तभ सर्वोण्ह धरणींद्र मातंगना-मानश्चेति चतुर्विशतियक्षेंद्राश्च वः प्रीयंतां २ ॥ चक्रेश्वरी राहिणी प्रज्ञपी वज्रशृंखला पुरुषद्त्ता मनोवेगा काळी ज्वालामालिनी महाकाळी मानवी गौरी गांधारी वैरोटी अनंतमित मानसी महा-मानसी जया विजया अपराजिता बहुरूपिणी चांमुडी कृष्मांडी पद्मावती सिद्धायिन्यश्चेति चतुः विदाति शासन देवताश्च वः प्रीयंतां २ ॥ नाभिगज जितशत्रु दृढगज स्वयंवर मेघरथ धरणराज सुप्रतिष्ठ महासेन मुग्रीव दृढम्थ विष्णुगज वसुपृत्य कृतवर्म सिहसेन भानुगज विश्वसेन सुरसेन सुदर्शन कुंभगज सुमित्र विजयगज समुद्रविजय विधमेन सिद्धार्थाश्चेति चतुर्विशति जिनजन-काश्च वः प्रीयंतां २ ॥ महदेवी विजया सुषेणा सिद्धार्था सुमंगला सुपीमा पृथ्वी लक्ष्मणा जय-रामा सुनंदा नंदा जयावती आर्यश्यामा लक्ष्मीमती सुप्रभा एरादेवी श्रीकांता मित्रसेना प्रभावती मोमा वर्भिला शिवदेवी बाह्मी प्रियकारिण्यश्चेति चतुर्विशतिजिनमातृकाश्च वः प्रीयंतां २ ॥

प्रतिश्रुति सन्मति क्षेमंकर क्षेमंघर मीमंकर मीमंघर विमलवाहन चक्षुष्म यशिश्व अभिचंद्र चंद्राभ प्रसन्नजित् नाभिराजाश्चेति वर्तमानचतुर्दशकुलधराश्च वः प्रीयंतां २॥ कनक कनकप्रभ कनक राज कनकथ्वज कनकपुंगव नाऋन नाळिनप्रभ नाळिनराज नाळिनथ्वज नाळिनपुंगव ५**४ ५४**-प्रभ पद्मराज पद्मध्वज पद्मपुंगव महापद्माश्चेति भविष्यत्कुलधगश्च वः प्रीयंतां २॥ श्रीषेण पुंडरीक वज्रनाभि वज्रदंत वज्रघोष चारुदत्त श्रीदत्त सुवर्णप्रभ भ्वल्लभ गुणपाल धर्मसेन कीर्त्यौंघाश्चेति अतीतद्वादशचकवर्तिनश्च वः शीयंतां २॥ भग्त सगर मघव सनत्कुमार शांति सुभौम महापद्म हरिषेण जयसेन ब्रह्मदत्ताश्चेति वर्त्तमानद्वादशचक्रवर्तिनश्च वः प्रीयंतां २॥ भरत दीर्घदंत मुक्तदंत गृढदंत श्रीषेण श्रीभृति श्रीकांत प्रम महाप्रम चित्रवाहन विमलवाहन अग्टिसेनाश्चेति अनागतद्वादशचकवर्त्तिनश्च वः प्रीयंतां २ ॥ श्रीकांत शांतचित्त वरबुद्धि मनो-रथ दयामूर्ति विपुलकीर्ति श्रीराम प्रभाकर संजयंनाश्चेति अतीतनवबलदेवाश्च वः श्रीयंतां २ ॥ विजय अचल सुधर्म सुप्रभ सुदर्शन नंदि नंदिमित्र राम पद्माश्चेति वर्तमाननवबलदेवाश्व वः प्रीयंता २ ॥ चंद्र महाचंद्र चंद्रधर हरिचंद्र सिंहचंद्र वरचंद्र पूर्णचंद्र शुभचंद्र श्रीचंद्राश्चेति अना-गतनवबलदेवाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ काकृत्स वरभद्र सुभद्र सान्तिष्ट वरवीर रात्रुंजय अमितारि प्रियदत्त विमलवाह्ना॰चेति अर्तात नव वामुद्वाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ विषिष्ठ द्विपिष्ठ स्वयंभू पुरु-

पूजापाठ ि पोत्तम पुरुपासिंह पुरुपवर पुंडरोक लक्ष्मीधर कृष्णाश्चेति वर्तमाननववासुदेवाश्च वः प्रीयंतां २॥ नंदि नंदिनित्र नंदिरोण नंदिभृति चल महाबल आंतबल त्रिपिष्ठ द्विपिष्ठाश्चीते अनागत नत्र वासु-देवाथ वः प्रीयंतां २ ॥ निशुंभ विद्युद्धम रणरिमक मनोवेग चिववेग दृढस्थ वज्रजंघ विद्युक्तंघ प्रवादाश्चीत अतीतनवप्रतिवासृद्वाश्च वः प्रीयंतां २॥ अश्वप्रीव तारक मेरक निशुंभ केटम बलि प्रहरण गवण जगसंधाखेति वर्तमाननवप्रतिवासुदेवाश्च वः प्रीयंतां २॥ श्रीकंठ हरिकंठ नीलकंठ अश्वकंठ सुकंठ शिखिकंठ अश्वयीव ह्ययीव मयूग्यीवाश्वेति अनागतनवप्रतिवासुद्वाश्व वः प्रीयंतां २॥ भीम महाभीम रुद्र महारुद्र काल महाकाल दुर्मुख निर्मुख अधोमुखाञ्चेति वर्तमान नव नार-दारच वः प्रीयंतां २ ॥ भीमावलि जितशत्रु महाम्द्र विधानल सुप्रतिष्ठ अचलपुंडरीक अजि-तंधर जितनाभि पीठ सःयकीपृतादचेति वर्तमान एकाद्शरुद्रादच वः श्रीयंतां २ ॥ प्रमद् संमद् प्रकाम कामद भवहर मनोहर मनोभव मार काम रुद्र अंगजावचेति अनागत एकादश रुद्रादच वः प्रीयंतो २ ॥ असुर नाग सुपर्ण द्विपर्ण द्विपोद्धि स्तनित विद्युत अग्नि वात दिक्माराइचेति दश-विध भवनेंद्रादच वः प्रीयंनां २॥चमर वैरोचन धरण भृतनाद वेणुदेव वेणुवारि पूर्णवदाष्ट जलप्रभ जलकांत थोष महाघोष हरिषभ हरिकांत अमितगति अमितवाहन अभिशाखि अग्निमाणव वैलंब प्रलंब प्रभंजना-इचेति विंशतिमवर्नेद्राश्च वः श्रीयंतां २ ॥ किन्नगर्किपुरुपगरुडगंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाइचेति

अष्टविघव्यंतरेंद्राइच वः प्रीयंतां २ ॥ किन्नर किंपुरुष तत्पुरुष महापुरुष महाकाय अतिकाय गीतरित गीतयशः पूर्णभद्र मणिभद्र भीम महाभीम सुरूप प्रतिरूप काळ महाकालाभिषानाश्चेति षोडशव्यंतरेंदाश्च वः प्रीयंतां ?॥ चंद्राद्त्यग्रह नक्षत्र प्रकीणंक नाम्काइचेति पंचविध ज्योतिष्कंद्राश्च व प्रीयंतां २ ॥ सौधर्म ईशान मनत्कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्यतंद्राश्चिति पोडश कल्पेंद्राश्च वः प्रीयंतां २ ॥ हिष्टि-महिद्विम हिद्विममझ्झिम हिद्विमोपिम मझ्झिमहिद्विम मझ्झिम मझ्झिम मझ्झिमापरिम उपिमहि-हिम उपरिममिङ्सम उपरिमोपरिमाख्य नवर्ध्रवेयकनिवासिनोऽहभिंद्रदेवादच वः प्रीयंतां २ ॥ अच्छ गच्छ वज्र वैरोचन अच्छमालिनी गच्छमालिनी वज्रमालिनी वैरोचनमालिनी आदित्यविमान-नाम नवानुदिशनिवासिनोऽहभिद्रदेवारच व प्रीयंतां २॥ विजय वैजयंत जयंत अपगजित सर्वोर्थमिङिनामधेय पंचानुत्तरविमानवासिनोऽहाभिद्रद्वाश्च वः प्रीयंतां २॥ त्रिलोकविषयलो-**क्रालोकवर्तिस्वद्रव्यपर्यायक्रमकरणव्यवधाना**विक्रमसाक्षात्करणकेवलाख्यपंरच्यातिः प्रमुख विकानंतगुणविशेषविभृषिताः । मकलचिक्रिक्रभवार्यकणीद्वाहमिद्रविकालसंभवित गुणितसुखसंभावितक्षीणपर्यायम्बिकान्द्रशाश्चतपरमोत्कृष्टसुखानंद्रमंद्रियमाणाः । वीतरागद्वेष-मोहाः । जातिजसमरणविष्रमुक्ताः । द्वाधिद्वाः । परमनिर्वाण प्राप्ताः । परममांगल्यनामधेयाः ।

पूजापाठ

अष्टकमेमलविलयमपर्वान्तपरमावगाउरान्यक्तवाद्यरगुणविशिष्टसकलासिलसमूहाश्च वः प्रीयंतां २॥ रोहिणी प्रजरी वज्ञशृंखटा वजांकुशा अप्रतिचक्रा पुरुपदत्ता काळी महाकाळी गोरी गांधारी ज्यालामालिनी मानवी वैगेटी अन्युता मानमी महामानस्पर्धति पोडश विद्यादेवताश्च वः प्रीयंतां २ जया विजया अजिता अपराजिता जंभा मोहा गर्नभा स्तंभिन्यश्चेति अष्ट महादेवताश्च वः श्रीयंनां २ ॥ श्री न्ही धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टयश्चेति अष्ट दिकत्यकाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ निःयप्रवृत्ततारकायांगकरणायुपेतपक्षतियभृतिसमस्ततिथिप्रभावप्रयोजनप्रधानाः यक्ष वैश्वानर राक्षम नध्रत पन्नग अमुर कुमार पिन् विश्वमालिनी चमर वैरोचन महाविद्य मार विश्वेशर पिंडाशिनश्चेति पंचदश ति दिवाश्च वः शीयंतां २ ॥ अनंत कुलिक वासुकी शंखपाल तक्षक पद्म महापद्म ककेटिक जयिनजयादि अष्ट नहानागश्च वः प्रीयंनां २॥ इंद्र अभि यम नैक्रंत वरुण वाय क्वेर ईशान धरणींड चंड्रारचेति दश दिक्पालदेवाश्च वः प्रीयंतां र ॥ आदित्य मोम मंगळ बुध बृहम्पति शुक्त हानि राहु केतु नाम नवप्रहाश्च वः प्रीयंनां रा॥ काल निकाल लोहित कनक कनकस्थान अंतरद कच यव दुंदुमि रत्नितम रूप निर्मास नील नीलभास अश्व अश्वस्थान कोश कंशवर्ण शंख शंखपरिमाण शंखवर्ण उदय पंचवर्ण तिल तिलपुच्छ क्षारराशि धृम धृमकेतु एकसंस्थान अज्ञ कलेवर वकट अभिन्नसंधि ग्रंथिमान चतुःपाद विद्युजिह्न नभ

गदरा निलय काल काउँकेन अनय सिंहापु पिपुल काल महाकाल रुद्र संतान संभव सर्वा-धीरा शांति वस्तृन निश्चळ प्रलंभ निर्मंत्र ज्योतिष्मत स्वयंत्रभ भामुर विरज निर्दुःख वीत शोक सीमंकर क्षीमंकर अभयंकर विजय वैजयंत अपराजित विवास त्रस्त विजयिष्णु विकस करि-काष्ठ एकजटि अभि ज्वाल ज्वालकेतु क्षीग्ग्म अघ श्रवण राहु महाग्रह भावग्रह कुज शनि बुध शुक्र गुरवश्चेति अष्टाशीति प्रहाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ ग्राम नगर खेड खर्वड मडंब पत्तन दोणामुख मंत्राहन घोष राजधानी जिनधाम प्रासाद गोप्र गृह मंडप वाम्तुवास्तव्यास्ताः समर्चनीयाः । बहा इंद्र अभि यम नैर्कति वरुण वायु कुबेर ईशान आर्य विवस्वत् मित्र भूधर सविद्र माविद्र इंद्र इंडगज रुद्र रुद्रराज अप अपवत्स पर्जन्य जयंत भाम्कर सत्यक भूश अंतरिक्ष पुष वितथ राक्षम गंधर्व भूंगराज मृष दौवारिक पुष्पदंत असुर शोष रोग नाग मुख्य भहाट सृगदेव अदिति उदिति विचारी पूतना गक्षसी चरकीनामधेया वास्तुदेवताः । सर्वे गुरुभक्ता अक्षीणकोशकोष्ठागारा भवेषुः । दानतपो-वीर्यधर्मानुष्टानं नित्यमेवारत् । मातृ पितृ भ्रातृ पुत्र पीत् कलत् गुरु महत् स्वजनसंबंधिबंधुवर्ग-सहितस्य अस्य यजमानस्य घनधान्यश्चर्यदानिवलायुर्वशस्कानिवछिवर्धनं भवतु । सामोद्प्रमदा भवंतु । ग्रामदेवनाः प्रसीदंतु । रहद्वनाः प्रमीदंतु । कुलदेवताः प्रमीदंतु । दीक्षागुरवः प्रसीदंतु ।

पूजापाठ

शिक्षागुरवः प्रसीदंतु । विद्यागुरवः प्रमीदंतु । चातुर्वर्णसंघाः प्रसीदंतु । शांतिर्भवतु । कांतिर्भवतु । नृष्टिर्भवतु । पुष्टिर्भवतु । सिद्धिर्भवतु । वृद्धिर्भवतु । अविश्वमस्तु । आरोग्यमस्तु । आयुष्यमस्तु । शिवंकर्मास्तु । कर्मसिद्धिरम्तु । शास्त्रसमृद्धिरस्तु । इष्टसंपद्ग्तु । अरिष्टनिरसनमस्तु । धनधान्य-समृद्धिरस्तु । काममांगत्योत्सवाः संतु । शाम्यंतु घोगाणि । शाम्यंतु पापानि । पुण्यं वर्धतां धमों वर्धतां । श्रीवर्धतां । आयुर्वर्धतां । कुलं गोत्रंचाभिवर्धतां । स्वस्ति भद्रं चास्तु वः खरित भद्रं चास्तु नः। हतास्ते परिपंथिनः। शत्रवा निधनं यांतु। निःप्रतिघमलमस्तु । शिव-मतुलमस्तु ॥ यत्मुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितं । अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिग्स्तु विधी-यते ॥ २ ॥ श्रीशांतिरम्तु शिवमस्तु जयोऽस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तव पुष्टिससृद्धिरस्तु । कल्याण-मस्तु सुखमन्त्वभिवृद्धिरम्तु द्रिायुरम्तु कुलगोत्रधनं मदाम्तु ॥ ३ ॥ भृता भवंतो भव्याश्च जिनाधीशा गणाधिपाः। गणिन्यो दातृमुख्याश्च श्रोतारो यक्षनाचकाः॥ ४॥ यक्ष्यो जिनानां पितरो मातरो मनवस्तथा । चिक्रणो बलदेवाश्र केरावाः प्रतिकेरावाः ॥ ५ ॥ नाग्दाश्च ततो रुद्राश्चतुर्विधमुराधिपाः । राहिण्याद्या जयाद्याश्च श्रगाद्यस्तिधिदेवताः ॥ ६ ॥ महाना-गाश्च दिक्पाला ग्रहवास्तुसुरास्तथा । ग्रामाधिदेवता यस्मिन् देवताः कुलदेवताः ॥ ७ ॥ एते देवगणाः सर्वे भण्याः पुण्याहवाचने । ततो देवाः प्रमीदंतु विष्ठा न्रयंतु सर्वथा॥ ८॥

महायज्ञसमारंभे गंधाबुस्नपने तथा । गंधोदकप्रदाने च शांतिपुष्टचागुपक्रमे ॥ ९ ॥ आधानादि-क्रियारंभे प्रहवकत्वसंभवे । परमंत्रप्रयोगे च महोत्पाने महारुजि ॥ १० ॥ सर्वेष्विप च होमेषु बीजानां सेचने तथा । पुण्याहवाचना पुण्या भण्या संकल्पपूर्विका ॥ ११ ॥ इति वाचनम्॥

#### ॥ अथ दशदर्भः॥

पवित्रभूमिं परितो दिशासु पूर्वादिकासु प्रथितान् प्रशस्तान् । अशेषविघ्रोपशमाय दर्भान् संस्था पयामो हरितान् क्रमेण ॥ १ ॥ दर्भखंडं समादाय विश्वविध्नेकखंडनं । क्षिपामि भक्तया ब्रम्हमहामहे ॥ २ ॥ ॐ ऱ्हीं दर्पमथनाय नमः स्वाहा ब्रम्हदर्भः ॥ मघोनकककुद्रागे दर्भ निर्भमविद्यकं । मोगैश्वर्याभिवृध्यर्थं क्षिपामि क्षिप्रकल्मषं ॥ ३ ॥ ॐ न्हीं अनंतज्ञानाय अनं-तदर्शनाय अनंतवीर्याय अनंतसुखात्मकाय पूर्वदिग्मुखे दर्भमवस्थापयामि स्वाहा इंद्रदर्भः॥ संताप-पापनोदार्थं प्राणिनां प्रक्षिपाम्यहं । दर्भ हुंतारानाशायां सर्वज्ञसवनोत्सवे॥ ४॥ ॐ ऱ्हीं ब्रह्मणे स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । जिनाय स्वाहा । जिनोत्तमाय स्वाहा । धवाय स्वाहा । धवोत्तमाय स्वाहा। शुचिष्ठाशुचिष्टेषु कोणाकोणेषु आग्नेय्यां दिारी दर्भमवस्थापयामि स्वाहा अमिद्र्भः॥ तीक्षणं पि दक्षिणाशायां दर्भ लह्म्या समीक्षितं। क्षिपाम्यभिषवारंभे यमारंभिबिभित्सया॥ ५॥ ॐ व्हीं पूजापाठ

अनंतत्रीर्याय जितंद्रियाय नमः दक्षिणस्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा यमदर्भः ॥ नगरोहणदि-ग्भागे निःशेषक्केशनाशनं । विद्धे दर्भमारब्धजिनेद्राभिषवकियं **॥ ६ ॥ ॐ** व्हीं परमब्रह्मणे नैकेत्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा नैर्ऋतिदर्भः ॥ त्रैलोक्येशस्य नाथाय नमस्कृत्वा जिनेशिने। वरु-णस्य हरिद्धागे स्थापये दर्भमद्भतं ॥ ७ ॥ ॐ ऱ्हीं परममंगलाय परमपिववाय परमिनवीणकारणाय नमः अपरस्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा वरुणदर्भः ॥ मातरिश्वस्य दिग्देशं विश्वविश्वंभर-प्रमोः । अभिषेकसमारंभे दर्भगर्भ प्रकल्पयेत ॥ ८ ॥ ॐ ऱ्हीं पंचकल्याणसंपूर्णाय वायव्यां दिशि दर्भमत्रस्थापयानि स्वाहा वायव्यद्भः॥ यक्षरक्षितक्षेत्रेषु क्षिपाम्यक्षणवीक्षणं । क्षणे क्षेमं विद्धे दुर्भमद्भृतं ॥ ९ ॥ ॐ ऱ्हीं त्रैंलोक्यनाथाय त्रिलोकमहिताय शुचिरत्नवयप्रदेश-नकराय उत्तरस्यां दिशि दमेमवस्थापयामि स्वाहा यक्षदर्भः॥ सर्वस्य शांतये शांतं नत्वा श्रीवृ क्षलक्षितं । वर्धमानैशर्मशान्यां दर्भ च विद्ये दिशि ॥ १० ॥ ॐ चीं नमो नवकेवललध्यमम-न्विताय देवाधिदेवाय ऐशान्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा ईशानदर्भः ॥ स्कूर्जन्फणामाण-युत्रोरगवृंद्वंद्यं संसेव्यमानकमळेशणनागराज । अस्मिन् जरामरणनाशमहोत्सवेऽहं दर्भ ददामि सजलाक्षतचंदनं ते ॥ ११ ॥ पूर्वैशानविदिग्भागे शांत्यर्थं जगतामिह् । पातालवासिने दर्भ क्षिपामि भुजगेशिन ॥ १२ ॥ ॐ ऱ्हीं क्रीं फणालंकृतमृर्तये धरणंद्राय कूर्मवाहनसमन्विताय इंगानंद्रमध्ये अधरम्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि म्वाहा धरणंद्रदर्भः ॥ जैवातृके हिमसुशीतल सिंहयान लोकप्रदीपपर रोहिणिमील्यधाम । यक्षे द्वाक्षं मुविभूपण सूरिधाम दर्भ ददामि हरि-चंदनमक्षतं ते ॥ १२ ॥ जैनंद्रिष्टिविशुध्यर्थ प्रत्यग्नैर्ऋतिकाष्ठयोः ॥ अंतराळे कुरान्यासं करोमि श्वेतमानवे ॥ १४ ॥ ॐ न्हीं क्रों हरिणलांछनसमन्विताय सोमाय नैर्ऋतिवरूणमध्ये ऊर्ध्वायां दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा सोमदर्भः ॥

#### ॥ अथ भृदेवतार्चनम् ॥

जलमलयजाक्षतपुष्पचरुप्रदीपभूषफलिनवहैः । अईन्महामहे महीमहमद्याध्वरे विद्ये ॥ १ ॥ ॐ न्हीं निरजमे नमः । ॐ न्हीं दीलगंधाय नमः । ॐ न्हीं अक्षताय नमः । ॐ न्हीं विमलाय नमः । ॐ न्हीं परमसिखाय नमः । ॐ न्हीं ज्ञानोद्योताय नमः । ॐ न्हीं श्रुतधूषाय नमः ॐ न्हीं अभीष्टफलदाय नमः । ॐ न्हीं भूर्भृभिदेवतायै भूम्यर्चनं करोमि स्वाहा । भूम्यर्चनं ॥

#### ॥ इंद्रालंकारः॥

ॐ मदीयपरिणमममानविमलतमसिललस्नानपिवत्रीभृतमर्वागयष्टिः । सर्वागीणाईहरिचंदनसौगं-ध्यदिग्विदिग्विवरो हंमांमधवलश्रीतदुकूलांतरीयोत्तरीयः॥ ॐ श्वेतवर्णे सर्वोपद्रवहारिणि सर्वजन-मनोरंजिनि परिधानोत्तरीयं धारिणि हंहं झंझं वंवं संसं तंतं पंपं परिधानोत्तरीयं धारयामि स्वाहा। पुजापाठ

वंस्नाभरणं ॥ १ ॥ अतिनिर्मलमुक्तफलललितं यज्ञापवीतमतिपृतं । रत्नत्रयमिति मत्वा करोमि कलुषापहरणमाभरणं ॥ ॐ ऱ्हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । यंज्ञोपवीतसंधारणं ॥ २ ॥ नवसुगंधनानाप्रसूनरचितां विचित्रतरमालां । गुणमणिमालामिव जिनपादादादाय धारये शिरसा ॥ ॐ ऱ्हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा । शेखंरमंतः ॥ ३ ॥ सद्गर्मनिर्मितसुरत्नवि-राजमानं सत्कर्णकुंडलयुगं वरमोक्षलक्ष्म्याः । कर्णे कियेऽतिललितं मणिभूषणानां सानोत्सवे सपदि 🗐 गोपतिना जिनस्य ॥ ॐ ऱ्हीं सम्यग्ज्ञानाय नमः स्वाहा । कंडैलमंत्रः ॥ ४ ॥ यत्सर्वरत्नरचितं रचितेंद्रचापव्यापिप्रभाहतहरिद्विवरांधकारं । स्वर्गापवर्गसुखसारमिनप्रसादाच्छ्रीकंकणं कलितं करोमि ॥ ॐ ऱ्हीं सम्यग्दर्शनाय म्बाहा । कंकेंणंमंत्रः ॥ ५ ॥ शुद्धरत्नरचितामिव सभ गायाः सुमुक्तिकन्यायाः । करवाणि करगतां यां मदंगुलाममलमुद्रिकामुद्रां ॥ ॐ ऱ्हीं सम्यग्दर्श-नज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । मुंद्रिकामंतः ॥ ६ ॥ धृत्वा शेखरपट्टहारपदकं प्रैवेयकालंबकं केयूरांगदमध्यवंधुरकटीसृत्रं च मुद्राान्वितं ॥ चंचत्कुंडलकर्णपूरममलं पाणिद्वये कंकणं । मंजीरं कटकं पदे जिनपतेः श्रीगंधमुद्रांकितं ॥ षोडंशाभग्णं ॥ ७ ॥

विद्याभरण-पीतांबर एक नेसर्णे व पांघरणें. २ यक्कोपवीतसधारण-जानवें गळ्यांत घालणें. १ शेखरमंत्र:-चेंडीच्या गाठीला फुलीची माळ बाधणें. ४ कुडलमत्र:-कानांत कुंडल घालणें. ५ कंकणमत्र:-दोनी हातांन ककण घालणें
१ मुद्रिकामंत्र:-हानांत मुद्रिका घालणें. ७ पोडशाभरणं:-फुलाची माळ, पीतांबर, मोत्यांचा हार, पदक, मोत्यांचा कंठा.
गोप. बाज्वंट, पैझण, कंबरपद्दा, कडदोरा, मुद्रिका, कुडल, एक प्रकारचें कर्गभूषण, ककण, तोडे, पोचे, हे सर्व भगावर घालणें

॥ अथ चतुर्होर्पालानुकूलनं ॥ मंडपस्यास्य रक्षार्थं कुमुदांजनवामनान् । पुष्पदंतं च पूर्वीदिद्वारेषु स्थापयास्यहं ॥ तोरणोपांतापस-व्यदेशेषु कुंकुमाक्तपुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ १ ॥ ( येथं केशरानें रंगविलेले तांदूळ व फुलें तोरणद्वा-राच्या उजव्या बाजुकडून चारी दिशेला टाकणें. ) मुक्तास्वस्तिकमास्थितं नवसुघाघौतं मुखै पंचिमिः । भांतं नव्ययवप्ररोहरुचिरैः कुंभं दृशा लालयेत् ॥ रंभास्तंभरुचारमगर्भखर्चितं सौवर्णदुंडं दधत्। प्राग्द्वाराधिकृत प्रतिच्छ कुमुद् त्वं पूर्वमेतं बालिं॥ ॐ न्हीं कुमुदप्रतीहार निजद्वारे तिष्ठ २ ठठ इदमर्ध्य पाद्यं जलं गंधमक्षतान् पूष्पं चहं दीपं धूपं फलं बर्लि स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ ॥ शांतिधारां ॥ १ ॥ मुक्तास्वस्तिक॰ स्टाहि त्वं बिलमंजनांजनरुचे द्वारे रिथते दक्षिणे ॥ ॐ हीं अंजनप्रतीहार दक्षिणद्वारे तिष्ठ २ ठठ इदमर्घ्यमित्यादि ॥ २ ॥ मुक्ता-स्वस्तिक ॰ प्रत्यग्द्वारनियुक्त वामन बालिं कुंदद्यते स्वीकुरु ॥ ॐ वामनप्रतीहार पश्चिमद्वारे तिष्ठ २ ठठ इदमध्यंमित्यादि ॥ ६ ॥ मुक्तास्यन्तिकं सक्षृष्पोज्वल पुष्पदंत बलिना तृप्रयोत्तर-द्राःस्थिते ॥ ॐ न्हीं पुष्पदंतप्रतीहार उत्तरद्वारे तिष्ठ २ ठठ इदमर्ध्यामित्यादि ॥ ४ ॥

## ॥ अथ यागमंडलवत्तंनविधानम् ॥

नागेंद्रचूणेंन सितेन रैंद पीतेन नीळप्रभ नीलकेन। रक्ताभ रक्तेन लिखामिताभ ऋष्णेन सन्मंड-लिमिटिह्टचै ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं श्वेनपीतहरितारुणकृष्णमणिचुर्ण स्थापयामि स्वाहा ।

पंचकस्थापनं ॥ १ ॥ चंद्राभ चंद्रामिवमान माल्यभूषांगरागांबर नागराज । हस्तांबुजस्थार्जुनरतन-चूर्णैर्वेदीं लिखागत्य जिनेंद्रयज्ञे ॥ ॐ ऱ्हीं नागगजाय अमिततेजसे स्वाहा । श्वेतचूर्णस्थापनं ॥ १॥ हेमाभ हेमाभविलेपनस्राग्विमानभृषाशुक यक्षराज । हस्तार्पितप्रत्नसुवर्णचूर्णैर्वेदीं लिखा-गत्य जिनेंद्रयज्ञे ॥ ॐ ऱ्हीं हेमप्रभाय धनदाय ठठ म्वाहा । पीतचूर्णस्थापनं ॥ २ ॥ हरि-त्प्रभामत्यं हरित्रभास्रग्वासाविमानाभरणांगगग कराक्तगाम्यमजरत्नचूर्णवेदी लिखागत्य जिनेद यज्ञे ॥ ॐ न्हीं हरितप्रभाय शत्रुमथनाय स्वाहा । हरितचूर्णस्थापनं ॥ ३ ॥ रक्तप्रभामत्र्य जपा-भभूषास्रग्वर्णकालंकरणाभ्रयान कराबुगगात्कुरुविंदचूर्णवेंदों लिखागत्य जिनेंद्रयज्ञे ॥ ॐ न्हीं रक्तप्रभाय सर्ववशंकराय वषट् स्वाहा । अरुणचूर्णस्थापनं ॥ ४ ॥ भृंगांगवृंदारक कृष्णवस्रवि लेपनाकल्पविमानधाम । पाणिप्रणीतासितरत्नचूणेवेदी लिखागत्य जिनेंद्रयज्ञे ॥ ॐ द्वी कृष्ण-प्रभाय मम शत्रुमथनाय फट् घे घे स्वाहा कृष्णचूर्णस्थापनं ॥ ५ ॥ शचीकटाक्षेषुशरव्यशक लमेत्य विभौषविषातहेतोः । करस्फुरद्वज्ररजोभरेण कोणेषु वज्राणि लिखस्व वेद्याः ॥ ॐ ऱ्हीं वेदिकोणेषु प्रत्येकं हीरकं न्यसेत् । वज्रस्थापनं ॥ ६ ॥ चतुरस्रं क्षिबीजाप्तं दिग्विदिग्वीतलांतकं वज्रांकितचतुष्कोणं पीताभं क्षितिमंडलं ॥ ७ ॥

# ॥ अथ कलज्ञन्यासविधानम् ॥

॥ गद्यं ॥

स्वर्गात्रमेव निर्गलं पुष्टकामे । पवमानचित्रतलितकेतुमालाविलसिते । भाभारभाग्वन्माणिक्यमयस्तंभसंभृते । नानारत्नरचितविचित्रनेत्रपिनद्धविततिवतानातिशयशोभिते । जैने शिशविशदयशोराशिविंबाभिनवमुक्ताफललंवृषभृषिते । सुगंधिसिललसंसिक्तससमुत्सर्पद्धराभूरिसौरभाभिरामे ।
विन्यस्तविविधार्चनाभिषेकपरिकरपरिपूणें । पूर्णकलशचतुष्टयमध्यस्थाभिषेकपीठे । महाभिषेकमंडपे ।
दर्भस्वास्तिकविन्यासशालिशालिनिकरसमास्तरणकल्याणेषु । भगवदर्ददभिषवणधरणिकोणेषु ।
अष्टोत्तरशतकलशस्थानेषु ॥ सूत्राणि त्रिंशदष्टोत्तरशतकलशान् न्यासतः पंच कुंभान् ।

१ पीठासमोर निर्मिटेस्या चीकोना कट्यावर उभ्या १९ व आडट्या १९ अशा ३० दोऱ्या मारणें झणजे त्यांची घरें १९६ पडतात. त्यापैकी पूर्वादि चारी दिशेष्टा मार्गावर्ट एकंदर ४० घरें सोडणें. पहिंख्या दोन ओळींत व चीध्या व सहाच्या ओळीत जिनकी घरे अमतील त्या प्रत्येक घरांत एक शेरमर मात घाळून पसरणें व त्यावर तांदूळहां घाळन पसरणें. त्याजवर स्वीरतक यंत्र काढणें. ने असें को मध्यभागीं चार दळीचे कमळ काढ़न त्याच्या समेोंवतीं वर्तुळाइतांने गुजापाठ

दिग्मध्ये द्विशमार्ग प्रथमपद्युगं द्वं चतुथं च पष्ठे ॥ मध्ये तीर्थांबुपूर्णान् निखिलपिरमलद्रव्यदि-द्यापधार्चान् । अईज्जन्माभिषेके विधिवदहमिह स्थापये पीठिकाग्रे ॥ १ ॥ प्रस्थं प्रस्तीर्य शालीनां प्रत्येकं पिरशोभितं । तदृध्वें तंडुले पग्नं चतुदंलसमिन्वतं ॥ २ ॥ कर्णिकायां लिखेत्स्वस्तिरेखां तत्कोष्ठतः श्रियं । दलेषु न्हीं चतुष्कं च बाह्ये वा क्षितिमंडलं ॥ ३ ॥ अर्धचंद्रघटीरूपं पंचपत्रां-बुजाननं । नांतलांतामदिक्कोणं धवलं जलमंडलं ॥ ६ ॥ अतदिगुणसूत्रेण वेष्टितान् शोभनं यथा । पत्रादर्शमुखान् बीजपूरकेणोपशोभितान् ॥ ५ ॥ श्वेतदिगुणसूत्रेण वेष्टितान् शोभनं यथा । फलपल्लवसद्दुर्वान् दर्भगुच्छाद्यलंकृतान् ॥ ६ ॥ द्रोणपानीयसंपूर्णान् पृथक्कंभान् मनोहरान् । आढकाद्यंबुसंपूर्णान् छेदकालादिदृरगान् ॥ ७ ॥ एवं कुंभान् सुमंस्थाप्य शालिप्रस्तारबाह्यतः । पंचकं चतुरसाणां मंडलानां मनोहरं ॥ ८ ॥ श्वेतपीतहरिद्रक्तकृष्णचूर्णैः प्रपूर्येत् । नानाविधमनो-हारिफलवंवदैरलंकृतं ॥ ९ ॥ पुजां कृत्वा कमात्मस्यक् स्नापयेत्परमेश्वरं ॥

एक मडेल काढणें, त त्या मटलाबाहेर एक चौकोनी मडल काहणें. त्यानतर निलक्षणिकेत स्थरितक काढणें. त्याच्या कोछांत श्री हैं अक्षर लिहावें चारी दत्यात नहीं हैं अक्षर लिहावें, वर्नुळाकृती मंडानत पूर्वाद चार दिशेला पं हैं अक्षर लिहावें. अग्नेयादि चार दिशेला व हे अक्षर लिहावें. या मडलाबाहेर काढेल्स्या चीकोनी मडलात पूर्वाद चार दिशेला क्ष हैं अक्षर व या मंडलाच्या आंतस्या कोणीं क्षी हैं लिहावें. याप्रमाणे बाहेलस्या यत्रावर घह व अळझळीत दृषदरी पोंदच्या सुतानें कल्या मचित्रित गुडाळून टेवणें. याचप्रमाणें मयभागी त्याम कळम टेवणें पसरलेल्या भातवाहेर पचवर्ण घालणें.

## ॥ अथ कलज्ञालंबारः॥

रैरत्नाखिलगंधपुष्पकलितैस्तीर्थावाभिः पृरितान् । भाग्वत्यंकजबीजपूरवदनान् सञ्छ्वेतसूत्रावृतान् ॥ चोचैश्चंदनपंकममतनुभिः शाल्यक्षतैश्चचितान् । मन्भिमंगलपह्नवैश्च कलशान् संस्थापये भूषि-तान् ॥ इति कलेशालंकारं कुर्यात् ॥

# ॥ अथ पंचकुंभस्थापनविधिः॥

संस्थाप्याढकवारिपूर्णकलशान् पद्मापिधानाननान् । प्रायो मध्यघटान्वितानुपहितान् सद्गंधनूर्णादिभिः । इोणांभःपरिपूरितांश्चतुरशः कोणेषु यज्ञक्षितेः । कुंभान् न्यस्य समंगलेषु निदधे तेषु प्रसूनं वरं ॥ १ ॥ शालिस्वस्तिकदर्भगर्भितचतुःकोणेषु वेद्याः स्वयं । सत्तीथोंदकसंभृतान् प्रविलसत्पु- ष्पोत्कौरित्तितान् ॥ श्रीमत्पल्लवसत्फलांश्च कमलान् सद्रत्नगर्भोज्वलान् । सत्कुंभांश्चतुरश्चतुष्कविधि- मान् संस्थापये सन्मुदा ॥ २ ॥ ॐ न्हीं स्वस्तये कलशस्थापनं करोमि स्वाहा । स्वस्तये कलशस्थापनं ॥ (या मंत्राने ४ न्यासकलशावर अक्षता टाकणें, ) ॐ न्हीं न्हीं न्हीं न्हीं न्हीं

१ सर्व कलशांन पाणी, रतन, गाय, पुष्प, सुवर्ण घाद्धन त्याच्या तौडिंग्स सुदर ९ पाने लावून त्याजवर कमळ हैं ठेवणें. त्यावर झाळुंग अथवा नारळ ठेवणें. सर्व कलशांना फुळ ची माळ घालणे. व दर्भकूर्च खोवणें. याचे प्रमाण है ३।९।७।९।१२ अगुळ असणें. सर्व कलशास गायक्षित लावून अप्रमागीं फूल चढविणें. कलश ११३.

नमोऽईते भगवत । पद्मस्तथा महापद्मान्तागेंच्छः कसरी तथा । पुंडरीको महापुंडरीकश्चेते महा--हदाः ॥ १ ॥ गंगा सिंधुनदी रोहिद्रोहितास्या महानदी । हरिच हरिकांता च सीता सीतोदया-न्त्रिता ॥ २ ॥ नारी च नरकांता सुवर्णकूला महानदी । रूप्यकूला तथा रक्ता रक्तोदा च महा-सिन्त् ॥ ३ ॥ क्षीरोदपप्रकासारपुष्यदौरुात्थनिझराः । उपनद्योऽपि का नद्यः कावेरीयमुनाद्यः ॥ ४ ॥ वापीकूपतटाकाद्यास्तत्रत्या अपि देवताः । तीथोंदकप्रदानेन प्रसीदंतु जिनोत्सवे ॥ ५ ॥ एवं वचनात्मानं मंत्रमृद्घोष्य सामाजिकाः । हम्तप्रत्ययेन विशुद्धकुसुमांजिलपुण्याहकलशं संस्था-प्यानि । ॐ शुद्धजल सुवर्णघटं प्रक्षालितपरिपृरितनवरत्नगंधपुष्पाक्षताद्यर्चितमामोदकं पवित्रं कुरु २ झौँ २ वं २ मं २ हं २ सं २ तं २ पं २ द्वां २ द्वीं २ द्वावय २ हं सः स्वाहा शजलशुद्धिः ॥ ( हा मंत्र ह्मणत कलशावर पाणी धरणें. ) तीर्थाबुपूर्णकलशांस्त्रिगुणीकृतानां सद्गीजपूरकुशदर्पणपहुवास्यान् ॥ संस्थापयामि धवलाक्षतचर्चितानां । कोणेषु पीतनिकटेषु वरप्र दायान् ॥ १ ॥ ॐ ऱ्हीं चतुष्कोणेषु कुंभान् स्थापयामि स्वाहा । चतुष्कोणेषु कलशान् स्थापयेत ॥ नीलोत्पलं क्षीरसुपूर्णकुंमं कर्पूरसंमिश्रिततीर्थवारं । जिनाभिषेकादिविधीवपक्षं संस्थापयेऽहं जिनभक्तियुक्तः ॥ र ॥ ॐ व्हीं क्रों नीलेमणि रिनिर्मितं अष्टयोजनगंभीरं सप्तकोशोच्छेदं १ हा मत्र झणत ईशान्य न्यासकलशावर अक्षता व फुलें टाकीत कलशस्थापन करणें, यात्रमाणें आग्नेय, नैर्ऋग

नायच्य व मध्यकुंभ यांचेही स्थापने करणे.

चतुःक्रोशप्रमाणमुखं क्षीरोद्धिजलपरिपूर्णानंतमहानंतगुडुगुडुगर्जितनिनादं नीलनामं ईशान्यां दिशि प्रथममंगलकुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् मोदकानि सचंदनानि साक्षतानि सपह्न-वानि सहिरण्यानि समंतात् पुष्पाक्षतं क्षिपेत ॥ अभ्यर्च्यं कलशं तोयप्रवाहेश्रंदनैरहं । अक्षतैः क-सुमैरनैदींपधूपफलैरिप ॥ ॐ व्हीं नेत्राय संवीषट् कलशाचेंनं करोमि स्वाहा । कलशाचेंनं ॥ या मंत्राने ईशान्य कलशाला अर्घ्य देणें व पुढील कलशांनाही जेथल्या तेथें देणें. अरूणवर्णैः कृतरत्नकुंभं घृतप्रपूर्णे दिशमिभागं ॥ जिनेंद्रदेवाभिषवं जलाधैराराधयेऽहं जिनयज्ञ-भूमौ ॥ ३ ॥ ॐ ऱ्हीं को अरुणवर्णविनिर्मितं अष्टयोजनगंभीरं सप्तकोशोच्छेदं चतुःकोशप्रमाण-मुखं क्षीरोद्धिजलपरिपूर्णानंतमहानंतगुडुगुडुगर्जितनिनादं अरुणनामं आग्नेय्यां दिशि द्वितीयमंगल-कुंमं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोदकानि सचंदनानि साक्षतानि सपछ्छवानि सहि-रण्यानि समंतात् पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ अभ्यर्च्य कलशं तोयप्रवाहेश्चंदनैग्हं । अक्षतैः कुसुमैरनैदीपै-र्भूपैः फलैरपि ॥ ॐ न्हीं कों नेत्राय मंबीपट् कलशार्चनं करोमि स्वाहा । कलशार्चनं ॥ श्रीकृ-ष्णकुंभं पयसा सुपूर्णे श्रीखंडकर्पूरसुमिश्रितेन । जिनेंद्रदेवाभिषवं जलायैः संस्थापये नैर्ऋतिदि-न्विदेशं ॥ ४ ॥ ॐ न्हीं क्रों कृष्णवर्णविनिर्मितं अष्टयोजने॰ कृष्णनामं नैर्ऋत्यां दिशि तृतीय-१ ज्या शब्दापुढें किया श्लोकारम चरणाक्षरापुढें असे ( • ) सूचक चिन्ह आहे तें पाहून त्या शब्दापुढींछ शब्द

क्षीकांचे पुढ़चे चरण तोंडपाठ नसल्यास वर्गल श्लोकाच्या मंत्रात व मत्रापुदील श्लोकांत पहार्वे.

पुजापाठ

मंगलकुंभं स्थापयामि म्वाहा । स्थापिनेऽस्मिन सोदकानि॰ क्षिपेत ॥ अभ्यर्च्य कलशं॰ कलशा-र्चनं ॥ शशिप्रभाकुंभद्धिप्रपूर्णं सहव्यगंधैः परिमिश्रितं तं । सानंददानं जिनपाभिषेके संस्था-पयेऽहं दिशि वायुदेशे ॥ ५ ॥ ॐ हीं कों श्वेतवर्णविनिर्मितं अष्टयोजन॰ श्वेतनामं वायव्यां दिशि चतुर्थमंगलकुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोदकानि । क्षिपेत् ॥ अभ्यर्चं । कलशार्चनं ॥ सुवर्णपूर्णकलशं कृतरत्नकुंभं शकं समुत्तरतरं शशिपूर्णनीरं । श्रीखंडकपूरसुगंधसु-पह्नवाद्यैः संस्थाप्य पूर्णकलक्षां दिशि पूर्वभागे ॥ ६ ॥ ॐ व्हीं क्रों सुवर्णवर्णविनिर्मितं अष्टयो-जन ॰ सुवर्णनामं मध्यपूर्णकुं मं पंचमकुं मं स्थापयामि स्वाहा । स्थापिनेऽस्मिन् सोदकानि • क्षिपेत् ॥ अभ्यर्च० । कलशार्चनं ॥ जलेर्गघक्षादैः कलमसदकैः पुष्पनिवहैहीविर्भिर्दीपौषैः स्फुरदगरुधूपैः फलशतैः । यजामि प्रीत्याहं कलशानिकरं जैनरनपनिकयारंभेऽमुष्मिन् निखिलजगदानंदजनने ॥ ७॥ ॐ ऱ्हीं नेत्राय संवौपट् स्वाहा । कलशाचेनं ॥ ( या मंत्रानें बाकी सर्व १०८ कल-शांना एक अर्घ्य देणें. ) सत्पञ्चयांचितमुखान् कलधीतम् प्यताम्राम्कृटघटितान् पयसा सुपूर्णान् । संबाह्यतामिवगतांश्चतुरस्रकुंभान् संस्थापयामि कलशान् जिनवेदिकांते ॥ ८ ॥ ॐ व्हीं चतुःकोणपूर्ण-कुंभान् स्थापयामि स्वाहा ॥ ( या मंत्रानें चार कोणकुंभांची स्थापना करणें. ) वज्रवैदुर्यमाणि-क्यपुष्परागप्रवालयुक् । गामेदकेंद्रनीलादिरःनद्रव्यमिनीष्यते ॥ ९ ॥ ॐ ऱ्हीं वज्रवैडुर्यादिनवरःन-

निक्षंपणं ॥ ( या मंत्रानं नगरन घाळणं, कानरीभापैत याला कळसगाणकी म्हणतात.) नाळिकेराम्रनारंगकद्व्यामलकीफलं । अन्यच्छुभफलं मर्वमुख्यते फलकुंभकं ॥ १० ॥ ॐ व्हीं नाळिकेरादिफलम्थापनं करोमि स्वाहा ॥ फलम्थापनं ॥ ( या मंत्रानें कलशावर ठेवलेल्या फलाची स्थापना करणें. ) माधवीमिक्षकाजातिकेतकीनवमिक्षका । पाटलीकरवीरादिसुमनःसुमन्तेष्टि ॥ ११ ॥ ॐ व्हीं माधवीमिक्षकादिपुष्पस्थापनं करोमि स्वाहा । पुष्पस्थापनं ॥ ( या मंत्रानें कलशावरील फुलांची स्थापना करणें. )

#### ॥ अथ पीठारोपणविधानं ॥

स्नानेच्छा पीततापश्चमरितरजमां नैव भावाह्तां सा श्रद्धालुः स्थापनायां विहितमितरहं स्थापना-हृत्यभ्णां । मोक्षं मंक्ष्वारुरुक्षाः प्रथमित कृतं तस्य सोपानमुचैरागेहाम्युद्यदुद्धध्वानिपिहितिदेशा-स्यानकं स्नानपीठं ॥ १ ॥ ॐ व्हीं स्वम्तये पीठमारोपयामि स्वाहा । पीठमारोपणं ॥ ( या मंत्रानें पीठागेपण करणें. ) यन्मेगोगिरिशेखरस्य शिखरे धत्ते तिरीटिश्रयं । यत्संपर्कमवाण्य पांडुकिशिला पूनार्धचंद्रोपमा ॥ यन्तीर्थकरजन्ममज्जनजलेंः पीठं पवित्रीकृतं । तन्मत्वा जिनमज्जनोचितिमदं पीठं मया स्थाप्यते ॥ २ ॥ ॐ व्हीं अर्ह कृमं ठठ श्रीपीटिन्धापनं करोमि स्वाहा । श्रीपीठस्था-पनं ॥ ( या मंत्रानं पीठस्थापना करणें. )

#### ॥ अथ मेरुपुजा ॥

आदिः सुदर्शनो मेरुर्विजयोऽप्यचलस्तथा । चतुर्थो मंदरो नाम्ना विश्वनमाली च पंचमः ॥ १ ॥ ॐ ऱ्हीं पंचमेरुस्थितशाश्वताजिनार्बिया अत्रावतरतावतरत संवीषट् स्वाहा । ॐ ऱ्हीं पंच॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ खाहा । ॐ ऱ्हीं पंच॰ अब मम सम्निहिना भवत २ वषट् खाहा । आहा-नस्थापनसन्निधीकरणं ॥ मंदाकिनीतीर्थजलैः सुगंधैः सुवर्णभूंगारभृतैर्विशुद्धैः । यः शाश्वतो मेरुपु पंचस्वच्छैः प्रशामयैर्वा जिनमायजे तं ॥ ॐ व्हीं पंचमेरुस्थितजिनविबेम्यो जलं निर्वयामि स्वाहा ॥ १॥ श्रीखंडसारेण विलेपनेन कर्पृरसत्कुंकुममिश्रितेन। यः शाश्वतो०॥ ॐ ऱ्हीं पंचमे०॥ गंधं ॥ २ ॥ सुगंधक्षाल्यक्षतशुभ्रपुंजैः पुण्यांकुरैदीर्घतरैरिवोच्चैः । यः शाश्वतो० ॥ ॐ पंचमे० ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ मंदारसत्केतिकचंपकाद्यैः प्रप्रयस्नैः सुरभित्वसारैः यः शाश्वतो० ॥ ॐ ऱ्हीं पंचमे॰ ॥ पुष्पं ॥ पीयूपपिंडैरिव मादकाद्येः पकालकात्योदनसानिवैद्यैः । यः शाश्वतो॰ ॥ ॐ ऱ्हीं पंचमे॰ चहं ॥ ४ ॥ कर्पूरजातेर्घृतजैर्मनोज्ञैः सुवर्णपात्रोज्वलरत्नदीपैः । यः शाश्वतो॰ ॥ ॐ व्हीं पंचमेरुस्थितजिनविवेभ्यो दीपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ५ ॥ सुस्निग्धकृष्णागरुसारधूपैः कर्पूरसचंदनहद्यगंधैः। यः शाभतो मेरुषु पंचस्वच्छैः प्रशामयैर्वा जिनमायजे तं॥ ॐ ऱ्हीं पंचमे॰ ॥ भ्रुपं॥ ६॥ सौरस्यसौरम्यसुरूपकार्येर्गुणाधिकैः सौढफलैर्मनोज्ञैः । यः शाभतो॰॥ ॐ ऱ्हीं

वंचमे॰ ॥ फलं ॥ स्वच्छानुगंधाक्षतपुष्पमारैनैवयकैदींपस्धूपवर्गैः । फलैर्महाध्यं जयतूर्यनादैमेरो-र्जिनार्चामत्रतारयामि ॥ ॐ न्हीं पंचमे॰ ॥ अध्ये ॥ शांतिघागं । पुष्पांजिस्ः ॥ निरतीयसुगंधि-इन्यसंभारसंधवंबुरैः । सुगर्संधुसंभृतांभोभिरिव स्पर्धमानैः । निर्धूताखिलकल्मपैरभिनवांभोभिः मंभृतैः । अनेकरत्नरचितस्फुटहाटकवनघटितगंभीरवटैः ॥ निष्टमकांचनमयं मुहुरात्मयोनेरध्यास-नादतितरामुपलन्धशुर्दि । प्रक्षालयामि विधिरेप इतीह पीठमेतच्छलानमम मनः परिमार्द्दकामः ॥ १ ॥ ॐ ऱ्हाँ ऱ्हाँ ऱ्हाँ ऱ्हाँ ऱ्हाँ ऱ्हा नमोऽहंते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन श्रीपीठः प्रक्षालनं करोमि स्वाहा । पीठप्रक्षालनं ॥ ( या मंत्रानें पीठप्रक्षालन करणें. ) तीङ्गाग्र-भागानाभिषेकपीठे हैरण्यगर्भे विद्धामि दर्भान् । हिरण्मये प्रोज्वलरत्नजालप्रोद्यंचदर्चे रचिर्ते-इचापे ॥ २ ॥ ॐ ऱ्हीं दर्पमथनाय नमः म्वाहा । पीठदर्भः ॥ ( या मंत्रानें पीठावर दर्भ टाकर्णे. ) श्रीमद्भिर्विमलैर्जेलैः सुरभिभिर्गधैः शुभैस्तंडुलैः । प्रोत्फुक्लैः कुसुमैर्लस्चरवरै-र्डिडीरपिंडोपमें: ॥ दीपैदीपितदिग्वभूवदनकैर्धूपैजंगद्व्यापिभिः सच्छायैः सुरसैः फलैश्च बहुभिः पीठं यजाम्यर्हतां ॥ ३ ॥ ॐ ऱ्हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः श्रीपीठार्चनं करोमि स्वाहा । श्रीपीठार्चनं ॥ ( या मंत्रानें पीठास अर्घ्य देणें. ) निस्तुषनिर्वणनिर्मेलजलाईशालेय-धवलतंडुलैः श्रीवर्णं । विलिखामि श्रीपीठे त्रिलोकनाथस्य केवलिभर्तुः ॥ ४ ॥

अर्हे श्री श्रीकारलेखनं करोमि स्वाहा ! श्रीकारलेखनं ॥ ( या मंताने पीठांत श्री हें अक्षर पाण्यानी ओले केलेल्या नांदळांनी लिहिणें. ) जलगंधाक्षतकुसुमैश्चरप्रदीपधूपफलनिवहैं: । जित-कर्मरिषुं जिनपतिमंचामि प्रवलया भक्त्या ॥ ५ ॥ ॐ ऱ्हीं अर्ह श्रीं श्रीयंत्रार्चनं करोमि स्वाहा । श्रीयंत्रार्चनं ॥ ( या मंत्रानें पीठांत काइंटल्या श्रीम अर्घ्य देणें. ) जिनराजप्रतिविवं सकलजगद्भन्यपृष्यपुंजावलंबं । भन्या स्पृशामि परया निर्भूपणमखिललोकभूपणममलं ॥ ६ ॥ ॐ हीं धाने वषट् प्रतिमाम्पर्शनं करोमि स्वाहा । प्रतिमास्पर्शनं ॥ ( या मंत्रानं प्रतिमेस हातानें स्पर्श करणें. )

## ॥ अथ प्रतिमानिवेशनसंत्रः॥

लिम्बान्यनाऽही-कुनबीजगन्दं शीवर्यमुहां सद्कंडकाई: । श्रीगंधक्ट्याः सुद्राइनीच निवेशवेडिशन ॥ १॥ तथाच्यवमामानां देवानामधिदैवतं । प्रक्षीणघातिकमीणं प्राप्तान चतुष्टयं ॥ ८ ॥ दुरशुल्स्त्य भूभागं नभःस्थलमध्यिष्टिनं । परमौदारिकस्वांगं प्रभातजिन-भारकरं ॥ ९ ॥ चतुःश्चिदान्महाश्चर्यः प्रानिहार्येश भूषितं । गुनितिर्यग्नरस्वर्गासभाभिस्तं निषेवितं ॥ १० ॥ जन्माध्येकप्रमुख्यायपजातिशायितं ॥ कंवलज्ञाननिर्वीतविश्वतत्वोपदेशिनं ॥ ११ ॥ प्रशासन्थणार्सार्थसंग्णेदियविष्ठहं । आराधारमधिकानंतव्यरण्यालानलेव्यरं ॥ १२ ॥ तेजसा-

मुत्तमं तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं । परमात्मानमहितं ध्यायेनिश्रेसाप्तये ॥ १३ ॥ वीतरागोऽथ यो देवः स्तूयमानो मुमुक्षुभिः। स्वर्गापवर्गफलदा शक्तिस्तस्य हि तादृशी ॥ १४॥ स्वर्गावतारेण हिरण्यवृष्टिः शकाञ्चया पण्णव नासयावत् । स्वमावलीढप्रमुखादवज्ञास्ते संतु कल्याणकरा जिना वः ॥ १ ॥ ये स्नापिता जन्मनि मृधि मेरोः शक्रेण दुग्धैर्नववारिपूरैः । बाल्यंगता हेमघटैः सुराणां ते संतु क॰ ॥ २ ॥ तपोवनं सन्निहिताः कृतौघात् सोत्पाटिताः कुंतलकं करेण । कर्माष्टकक्षाल-नहेत्भूतास्ते संतु क० ॥ ३ ॥ जगत्रयोद्योनकरात्प्रयातघातिक्षयात्केवलबोधलक्ष्म्यः । सत्प्राति-हार्याभरणांचितांगास्ते संतु क॰ ॥ ४ ॥ प्रदग्धरज्वाकृतिकर्मनाशात्तदंगपूजा मकुटानलेन । कृता परैश्चंदनदेवदारैस्ते संतु क॰ ॥ ५ ॥ सद्दनवृष्टिकुसुमांजलिगंधवारिभेर्यास्वदशजातजयेतिनादः । साश्चर्यपंचकमशेषगुणस्य राज्ञः कल्याणपंचकमिदं विद्धातु शांति ॥ ६ ॥ यः श्रीमदैरावणः वाहनेन निवेशितोंऽके विधृतातपत्रः । ईशानशकेण सनत्कुमारमाहेंद्रसञ्चामरवीज्यमानः ॥ १ ॥ शच्यादिभिः श्व्यादिभिरप्युदारदेवीभिराचोज्वलमंगलाभिः । पुरस्सरं भेरिरवाप्सराभिरप्रे नटंतीभि-रुपास्यमानः ॥ २ ॥ शेपैस्तु शक्रैर्जय जीव नंद प्रसीद शश्वत्प्रतिपक्षपातीन् । इत्यादिवागुल्वणि-तप्रमोदैर्मुहः प्रसूनैरुपहार्यमाणः ॥ ३ ॥ सुरैः स्फुटास्फोटितगीतनृत्यवादित्रहास्योत्पतवस्नितानि । सुमंगलाशीर्धवत्रस्तुतीनि स्वैरं सजिद्धः परिचार्यमाणः ॥ ४ ॥ अहो प्रभावस्तपसां सुदूरमपि

पूजापाठ विज्ञात्वा प्रतिमाखपेक्ष्यः। यः शेषसाक्षाट्यमभीक्षितोऽर्हन भेदनादिष्वयमात्मबंधुः॥ ५॥ सवि-रमयानंदमिति ब्रुवाणैरालोक्यमाणोऽभिमुखागतैषी । दैवर्षिभिः स्पर्धि तदेव युग्मं न भोगयुग्मैरिप सेव्यमानः ॥ ६ ॥ प्रदक्षिणाद्वज्ञजनेन नीला पूर्वोत्तरस्यां दिशि मेरुशृंगं । निवेश्य तत्रत्य शिलो-द्घपीठे क्षीरोदनीरैः स्निपतः सुरंद्रैः ॥ ७ ॥ तं देवदेवं जिनमद्यजातमप्यास्थितं लोकपितामहलं । इमं निवेश्योत्तरवेदिपीठे प्राग्वत्कमेऽस्मिन् विधिनाभिषिचे ॥ ८ ॥ कुलकं ॥ ॐ न्हीं अर्हे श्री क्की घर्मतीर्थाधिनाथाय भगवित्रह पांडुकशिलापीठे तिष्ठ र स्वाहा ॥ उत्तरवेदिकापीठे प्रतिमां निवेशयेत् ॥ इति प्रतिमानिवेशनमंत्रः ॥ ( या मंत्रानें प्रतिमा पीठावर ठेवणें. )

# ॥ अथ प्रतिमास्थापनमंत्रः ॥

द्दीपे नंदीश्वराख्ये स्वयममृतभुजः कृत्तिमं स्नापयेयुर्भावे भावाईतो वा भव भव भिदया भाक्तिका श्रीसगेहात् । आनीयास्मिन् स्थवीयस्यतिविमलतमे कृत्तिमे स्नानपीठे सङ्गावे स्थापनाईत्प्रति कृतिविधिनायक्षयक्षीसमेतं ॥ १ ॥ प्रणमद्खिलामरश्वरमणिमकुटतटांशुखचितचरणाव्जं । श्रीकामं श्रीनाथं श्रीवर्णेऽप्रतिमं स्थापयामि जिनं ॥ २ ॥ ॐ ऱ्हीं श्रीं क्वीं ऐं अर्ह जगतां सर्वशांतिं कुर्वेतु श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनं करोम्यहंद्भ्यः स्वाहा । श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनं ॥ (या मंत्राने काढलेल्या श्रीवर प्रतिमा ठेवणें. ) श्रीपादपप्रयुगलं सलिलैजिनस्य प्रक्षाल्य तीर्थजलपूततमो-त्तमांगं । आहानमंबुकुसुमाक्षतचंदनादौः संस्थापनं च विद्धेऽत्र च सन्निधानं ॥ ३ ॥ ॐ हाँ हीं न्हूँ न्हीं न्हः नमोऽईते भगवते श्रीमते पविवतरज्ञेन श्रीपादप्रक्षालनं करामि स्वाहा । श्रीपाद-प्रक्षालनं ( या मंत्रानें प्रतिमेचें पादप्रक्षालन करणें. )

## ॥ अथ आह्वाहनादिविधानं ॥

खांते भांतमपि स्फुटं श्रुतिबलादाह्वानयामि इयात् । यच्छद्वात्मनि सुप्रतिष्ठितमपि संस्थापयामीश यत् ॥ कुर्वे सर्वगमप्युपांतगमपि त्यक्तं विकारैः सदा । पाद्याद्येश्च पुनामि यद्विधिरसावित्येव तन्नोत्तरं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं प्रकृतिकमविध्यवधानाय प्रतिमाग्रे पुष्पांजर्ि क्षिपेत् ॥ ( या मंत्रानें प्रतिमेपुढें पुष्पांजलि करणें. ) भगवन् प्रसीद सपरिवार इहैहोहि परमकारुणिक । विष्टरमधिति ष्ठाधितिष्ठ कुरु कुरु दशादं मे ॥ १ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्लीं ऐं अई पूर्वेरिहै होहि तिष्ठ तिष्ठ मम सन्निहितो भव भव संवौषट् ठठ वषाडिति काँडैः ॥ २ ॥ मंत्रैर्नमोऽईते स्वाहांतांतैरईतो बुधैर्य थाहि । वार्गधाक्षतपुष्पैर्विदधाम्यह्वाहनादिविधीन् ॥ ३ ॥ ॐ ऱ्हीं श्रीं क्लीं ऐं अई अईत्परमेष्टिन् अत्र एहि २ संवीषट् नमोऽर्हते स्वाहा आह्वानं ॥ ॐ न्हीं० अत तिष्ठ २ ठठ नमोऽर्हते स्वाहा स्थापनं ॥ ॐ ऱ्हीं॰ अत्र मम सिन्नाहितो भव भव वषद् नमोऽर्हते स्वाहा । सिन्नधीकरणं ॥ निर्मुद्रभवसमुद्रद्वार्णवतरणपोतयोः पुरतः । जिनचरणसरोघहयोः कराम्यहं पंचगुरुमुद्रां ॥ ४ ॥ ॐ ऱ्हीं श्रीं हीं ऐं अहीं असिआउसाय नमः स्वाहा । पंचगुरुमुद्रावतरणं ॥ ( या मंत्रानें प्रति-

पुजापाठ

मेच्या पायां समोर पंचगुरुमुद्दा करणें.) ॐ उसहाय दिव्वदेहाय सज्जोजाताय महंपण्णाय अणंतचउठ्ठयाय परमसुहपद्दिष्टियाय णिम्मळाय सयंभुवे अजरामरपदपत्ताय चउमुहाय परमेठ्ठिणे अरहंताय तिळोयणाणाय तिळोबपुज्जाय अहदिव्वदेहाय देवपारिपूजाय परमपदाय ममत्तिहि साण्णि-धत्य स्वाहा । इदमुखारयन् प्रतिमां परामृषीत् ॥ ( हा गाथामंत्र उच्चार करीत विनयपूर्वक प्रतिमेस हात जोडणें, अंजलि करणें व नमस्कार करणें, इत्यादिकांनीं प्रतिमर्चे परामर्ष करावें.)

# ॥ अथ अर्घ्यपाद्याचमनविधिः॥

सिद्धिर्शृद्धिर्जयश्रीर्धृतिरमृतिरभीर्भाग्यसौभाग्यरागाः । कांतिः शांतिः प्रसादः प्रथितगुणगणो मंग्रहं तृष्टिपुष्टी ॥ कीर्तिः क्षेमं सुभिक्षं सुखमितलमयं स्वायुरारोग्यमैश्यं । सर्व भद्रं भवद्धिर्भवतु भव-भिद्दे स्थापितेऽस्मिन् जिनेशे ॥ १ ॥ इत्याशीर्वादः ॥ अनंतज्ञानदृग्वीर्यसुखरूपं जगत्पतेः । पाद्य-मामर्चधाम्युद्धिर्निर्मलं पद्पंकजं ॥ २ ॥ ॐ न्हीं अर्हत इदं पाद्यं गृण्हीध्वं २ नमोऽर्हद्भ्यः स्वाहा ॥ कनत्कनकभृंगारनालाद्गलितवागिभेः । जगित्रतग्रनाथस्य करोम्याचमनिक्रयां ॥ ३ ॥ ॐ ३ न्हीं २ झ्वीं २ क्वीं वंमहंसंतंपंद्रांद्रींहंसःस्वाहा । इति आचमनमंत्रः ॥ ( या मंत्राने जल-धारापूर्वक प्रतिमेस आचमन करणें. )

१ पंचगुहमुद्धाः—दोनी हातांचे तळवटे बाहेर करून, त्यांचे पाठ एकमेकास चित्रटून, बोटे एकमेकांत अडाके-वर्षे; व अंगठवांनी किरंमळीबोटें व तर्जनीबोटांनी मधली बोटें घरून, अनामिकबोटें जुळवून धरणें.

॥ अथ पिंडावतरणं ॥

गोमयैर्भस्मिषिढेश्च दर्भदीपांकुरैर्जिलैः । शाल्यक्षेरक्षतैः पंचवर्धमानैः फलैरिप ॥ १ ॥ अखंडितमुखाभिनूतनिसताईसत्तंडुलस्फुटत्कमलचंपकप्रभृतिपुष्पपूर्णाजिलिः । प्रदक्षिणिमहं त्रिधा पदसरोजमामस्तकं पुरो भगवतोऽहंतोऽवतरणं करोमि श्रिये ॥ २ ॥ ॐ व्हीं क्रों बहुविधाक्षतपुष्पपिरपूर्णपाणिपात्रेण भगवतोऽहंतोऽवतरणं करोमि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्यस्माकमक्षतानि विदधातु भगवान्
स्वाहा । पुष्पाक्षतावतरणं ॥ ( या मंत्रानें ऑझळभर फुलें व अक्षता घेऊन प्रतिमेच्या मस्तकापासून पायांपर्यंत प्रदक्षिणारूपानें तीनदा निवाळून ठेवणें. ) हरिन्मणिमयूखकोमलविलासदूर्वीकुरैनिमम्रसितसर्षपैहरितगोमयैः पिंडकैः । जिनेशमवतारयाम्यथ महाभिषेकोद्यमे मुदा सुरगिरौ

१ गोमयॉपडावतरण. २ भस्मपिडावतरण. ६ शान्यनिपडावतरण. ४ धूपावत्यवतरण. ६ पंचवर्धमानावतरण. ६ दीपावत्यवतरण. ७ सिल्लांजत्यवतरण. ८ फल'वतरण. ९ मृत्पिडावतरण. १० दर्भदीपांकुरावतरण. अशी अवतरणें दहा आहेत:—१ अतराळें धरळेत्या गायीच्या शेणाचें एक पिंड बनवून, त्यावर पांडच्या मोहच्या व अक्षता टाकून, त्याव्या माध्यावर दूर्वा खोवून, प्रतिमेच्या मस्तकापासून पार्थाप्यंत नीनदा निवाळून ठेवणें, पाला गोमपपिंडावतरण हमणतात. २ अंतराळे गायीचे शेण बाळवून भाजून राख करणें, ती राख मुगंध पाण्यांत कालवून एक पिंड करून पूर्व-वत्त निवाळून ठेवणें, याला भस्मपिंडावतरण हमणतात ३ तांडळाच्या भावाचें एक पिंड करून पूर्ववत् निवाळून ठेवणें, याला आस्पतात. ४ सुगंध धूप घाळून पूर्ववत् निवाळून ठेवणें, याला धूपावत्यवतरण

स्वयं सुरवरै: पुरा पृजितं ॥ १ ॥ ॐ व्हाँ कों दुर्वाकुराक्षतिसत्सर्षपयुक्तिहीरतगोमयिषडकैभैगव-तोऽहितोऽवतरणं करोमि दुरितमस्माकमपनयतु भगवान् स्वाहा । गोमयिषडावतरणं ॥ १ ॥ अरपु-ष्टभूमितलगोमयभस्मिषडिग्धांबुसेकलुलितेरवतारयामि । देवं जिनं जित्तमनोजयजन्ममृत्युं तेनास्तु भिमतिविधिद्विपता त्रिलोके ॥ ॐ व्हीं कों भम्मिषडकैभैगवतोऽर्हतोऽवतरणं करोम्यस्माकमष्टविध-कर्माणि भस्मीकरोतु भगवान् स्वाहा । भम्मिषडावरतणं ॥ २ ॥ शाल्यव्यिष्टैः शरदिंदुरोचिःपुंजा-यमानैभैगवंतमिभः । निर्वर्तयामि विजगव्हरण्यं त्राणं विद्यः जगतां त्रयस्य ॥ ॐ व्हीं कों कुंदें-दुकुमुद्धवलवर्तुलोदनिषडकैभैगवतोऽहेतोऽवतरणं करोमि क्षेमसुभिक्षमस्माकं करोतु भगवान

सगतात, ५ सोलले एरडे सुनध्याण्यांत बाट्टन, त्यांचे चौकीनी पाच वह वनवृत, पचरमी करून पूर्ववत् निवाल्टन ठेवणें, याला पंचवर्धमानायतरण झणतात. ६ णका तबकात कापराचे पुष्कळ दिवं लावृत पूर्ववत् निवाल्टन ठेवणें, याला दीपावस्थवतरण झणतात. ७ सुमध फुलांनी व पाण्यांनी भोंशळ मक्त पूर्ववत् निवाल्टन ठेवणें, याला सिल्लांज-स्थवतरण झणतात. ८ डाळिबादि उत्तम फळे एका तबकात भरून पूर्ववत् निवाल्टन ठेवणें, याला फलावतरण झणतात. ९ चौगल्या मातीचे एक पिंड बनवृत, त्याजवर पीढणा मोहण्या टाकृत, साध्या माध्यावर दूर्वा खोवृत, पूर्ववत् निवाल्टन ठेवणें, याला मृतिवडावतरण झणतात. १० दमांचे शेंडे दिव्यावर धक्त पेटवृत पूर्ववत् निव कृत ठेवणें, याला दर्भ-दीपांकुरावतरण झणतात. ६ दहा पिंडावतरणे पुटें सांगितलेल्या त्या स्था मंत्रानें प्रतिमेच्या समीवती पूर्व दिशा आदि-करून कमानें दाही दिशेस ठेवीन जाणें. हैं चीगले लक्षांत ठेवारें.

118811

स्वाहा । शाल्यन्नर्पिडावतग्णं ॥ ३ ॥ कर्कीलंदुलवंगकुंकुमरजःखर्जूरसेव्यागहृक्याभैलादलनागर्चद् नजटाजातीफलानां जिनं। क्षांदेरेष निवर्तयं दरदलत्फुलावलीलासितैः प्रत्यग्रागरुचूर्णयूपपटलाच्या मंगसांद्रीकृतैः ॥ ॐ न्हीं क्रों सुगंधीभ्तदिग्वभुवदनकैगंधःकारितदिग्विवरैः कंकोछैलादिवूर्णमिधि-तकालागरुधूपकैभंगवतोऽहतोऽवतरणं करोमि अस्माकमष्टविधकमाणि चूर्णीकरोतु भगवान स्वाहर् । धूपावल्यवतरणं ॥ ४ ॥ कृष्णाभैर्हरितैः मितंररुणिमाकांतैवरैः पीतकैरस्फीतेरितकोमछैः शुभत-मैर्गिधां बुसंमर्दितैः । सङ्गरेश्रनुरस्रकेर्भगवनम्तस्यावतारं मुदा । कुर्मः शर्मनिबर्हणं जिनपतेस्तैर्वर्ध-मानैर्वयं ॥ ॐ न्हीं कों सिनामितहरिनपीनलोहिनैर्वर्धमानकैर्भगवतोऽर्हतोऽवतरणं करोमि श्रियम म्माकं वर्धयतु भगवान स्वाहा । पंचवर्धमानावतरणं ॥ ५॥ बहुपसरागमणिभिदीपैरवतारये जिनार्कमहं । शुंभज्ञानविभावमुध्वम्ताखिलदुरिनितिमरति ॥ ॐ न्हीं को बहुपसरागमणिभिरिव दीप्यमानैः कर्पुरपारिदीपैरिव उभयपार्श्वप्रज्विलितोत्कया भगवनोऽर्हतोऽवतरणं करोम्यस्माकं धर्म-मुज्यलं करोतु भगवान खाहा । दीपावन्य १८२७ं॥ ६॥ प्रत्यप्रकर्पुरपरागभाजा जिनस्य नानासु-मनान्त्रितेन । भत्तया वयं हम्लपुटम्थितेन नीरेण नीराजनकर्म कुर्मः ॥ ॐ न्हीं क्रों सुरिभिशिशि-रविमलपरिपूर्णेनांजिलिना भगवतोऽईतोऽवतरणं करोमि विमलशीतलध्यानमस्माकमुत्पादयतु भग-वात् म्वाहा । सलिलां जन्यवतरणं ॥ ७ ॥ धार्त्रातिंदुकपृगचोचकरगद्राक्षाकपित्थालुकैः । कर्केंदु-

पूजापाठ

पनसाम्रतालकदलीखर्ज्ररसत्केशरैः ॥ जंबृदाडिमबीजपूरबदरीजंबीरपारावरैः । कुर्वेऽन्यैश्च फलैरभी-ष्टफलरेदेदेवस्य नीराजनं ॥ ॐ ऱ्हीं कों पवित्रतरसमृत्पन्नैः कंब्वास्रकलैर्भगवतोऽईतोऽवतरणं करोमि अस्माकमाशाफलं संपादयतु भगवान् स्वाहा । फलावतरणं ॥ ८ ॥ सितसर्षपतंडुलोज्वलैर्बहु-दुर्वाकरशोभितमूर्धभिः । जिननाथिमहावतारये शुभमृत्नाकृतवर्धमानकैः ॥ ॐ व्हीं कों दूर्वीकुराक्षतसितसर्षेपयुक्तैर्मृत्पिडकैर्भगवतोऽह्तोऽवतरणं करोमि सर्वसस्यां वसुधां करोतु भग-वान् स्वाहा । मृत्पिडावतरणं ॥ ९ ॥ अघविषिनदहनदक्षैरक्षुणैरग्रलमदहनाशिलैः। अवतारयामि जिनमहमघवनदहनोद्यमी दभैैं: ॥ ॐ व्हीं कों कनत्कनककपिशवर्णेरग्रावलग्नाग्निज्वालाज्वलि-ताखिलदिग्मुखैः पापारातिकुलोन्मुलनदह्नदक्षैः निबिडनिबद्धदर्भपृलैर्भगवतोऽईतोऽवतरणं करोमि अघज्वलनमस्माकं करोतु भगवान् स्वाहा । दर्भदीपांकुरावतरणं ॥ १० ॥ एतानि दृशमंगल-इव्याणि व्यस्तानि हस्ताभ्यामुकृत्य समस्तानि वा हेमपात्रे व्यवस्थाप्यावतारयेत्। महार्घ्यम् ॥ इति समस्तनीराजनाद्वयिधानं ॥ स्फुटद्रकुलयूथिकाकरुणमाधवीमिक्षिका । स्फुरःकुरवकाववसा-रशतपत्रपद्मीत्पलं ॥ दलद्दमनकं स्फुरन्महवकं लसद्वालकं । क्षिपामि पदपद्मयोर्जिनपतेः प्रसृनां-जिल्हें ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्वीं ऐं अई अईत इदं पुष्पांजलिप्राचैनं गृण्हीध्वं २ नमोऽईद्वेग्यः स्वाहा । अनेकविधकुसुमांजिलः ॥

#### ॥ अथ अष्टकं ॥

कपिशकांचनकुंभसमाश्रयादिव सरोजरजःपरिपिजरैः । शुभविशुद्धसरःप्रभवैः प्रभोरमिनवांबुभिरर्च नमारभे ॥ ॐ न्हीं श्री क्ली ऐं अई अईत इदं जलार्चनं गृण्हीध्वं २ नमः परमेष्ठिण्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मदालिनादैः कर्णस्य वदतेव समुखकैः । घाणस्य सौरमेणेव गंधैरारा-ध्यते जिनः ॥ ॐ न्हीं श्री॰ अर्हत इदं गंधार्चनं गृण्हीध्वं २ नमः परमात्मकेभ्यो गंधं निर्वपामि स्वाहा ॥ २ ॥ शशिकांतविमलै रयांकुरैरिव निधिक्तभक्तिजनैः । संडितमहन्नसंडैर्यजे जिनस्य तंडुलैश्वरणं ॥ ॐ न्हीं श्री॰ अर्हत इदं अक्षतार्चनं गुण्हीध्वं २ नमोऽनादिनिधनेभ्योऽक्षतान् निर्वेपामि स्वाहा ॥ ३ ॥ सिताभिनवर्सिथुवारशतमङ्किकामालतीप्रभृत्यखिलमंगलप्रसववासिताशामुखं चलचटुलचंचरीकमृदुपादपाताक्षमं क्षिपामि जिनपादयोरुपधरित्रि पुष्पोत्करं ॥ ॐ व्हीं श्रीं॰ अर्हत इदं पुष्पार्चनं गुण्हीध्वं २ नमः सर्वनृसुरासुरपूजितेभ्यः पुष्पं निर्वपामि स्वाहा ॥ ४ ॥ अनंतसुखतृप्तस्य भुक्तिमुक्तिप्रदायिनः । प्रोक्षिपामि हविर्भक्तया बुमुक्षुरमृताशनं ॥ ॐ हीं श्रीं॰ अर्हत इदं नैवेद्यार्चनं गृण्हीध्वं २ नमोऽनंतानंतज्ञाने स्यश्वरं निर्वपामि स्वाहा ॥ ५ ॥ कर्परोप-लदीपेन विच्छलाद्देष्टितांतस्तमःपटलैः । प्रत्यर्थिभिरिव दीपान् भक्तया प्रद्योतयामि जिनभानोः ॥ ॐ न्हीं श्रीं अर्हत इदं दीपार्चनं गृण्हीध्वं २ नमाऽनंतानंतदर्शनेभ्यो दीपं निर्वेपामि स्वाहा पुजापाठ

| १ | हिमहरिचंदनजोंगकतुरुष्कवरदार्करादिसंभृतैः । धूपेधूपितकाष्ठेरायतदिलकुलकलैर्यजामि जिनं ॥ ॐ न्हीं श्रीं अर्हत इदं धूपाचंनं गण्हीध्वं २ नमोऽनंतानंतवीर्येभ्यो धूपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ७ ॥ मुरिभतरसुरससुरुचिरसुवर्णनारंगमातुलुंगाद्यैः । सद्योऽभिलिषतफलदैः फलैः फलार्थी यजामि जिनं ॥ ॐ न्हीं श्रीं अर्हत इदं फलार्चनं गृण्हीध्वं २ नमोऽनंतानंतसौंखेभ्यः फले निर्वपामि स्वाहा ॥ ८ ॥ मेरौ प्रागमरेरिवात्र विधिना संस्थाप्य संपृजितस्तेजोंरादिरदोषकल्मषमु-पश्रीलक्षणिलिक्षतः । लक्ष्माधामभवाध्वगश्रमहरच्छायाद्रुमः शाश्वतीं कृत्वा संदिशतु श्रियं सह महान् श्रीवर्धमानो जिनः ॥ ॐ न्हीं श्रीं अर्हत इदं अध्योचनं गृण्हीध्वं २ नमः परमब्रह्मभ्यो विनष्टा-पश्रीवर्धमानो जिनः ॥ ॐ न्हीं श्रीं अर्हत इदं अध्योचनं गृण्हीध्वं २ नमः परमब्रह्मभ्यो विनष्टा-पश्रीवर्धमानो जिनः ॥ ॐ न्हीं श्रीं अर्हत इदं अध्योचनं गृण्हीध्वं २ नमः परमब्रह्मभ्यो विनष्टा-प्रतिद्यो निर्वपामि स्वाहा ॥ ९ ॥ जातीजपावकुलचंपकपष्पविद्योक्षकेलिकेतिककुरुंटकपा-टलाचेः । कर्षन् महप्रमितिकां स्म तत्योऽजसालीन् पुष्पांजलिजिनपदोरुपधीकिये तु ॥ शांतिधारां पृष्पांजलिः ॥ १ ।॥ १ ॥ प्रातिधारां पृष्पांजलिः ॥ १ ।॥ १ ।॥ शांतिधारां

॥ अथ दिक्पालकपुजा ॥

विस्तीर्णे स्वर्णपात्रे सिललमलयजैश्वारुपुरपाक्षतानैः । पक्कानैः क्षीरसर्पिर्दधिफलनिकरैरर्घ्यमुद्धार्यं वर्षे ॥ यज्ञांगैर्दीपधूपैः परमजिनपतेः पादयोक्षिः परीत्य । प्रत्येकं प्रार्थयेऽहं निखिलदिगधिपान् यज्ञनिर्विमसिध्ये ॥ १ ॥ दिगाशाः शब्दये युष्मानायात सपरिष्छदाः । अत्रोपवेशतेत वो यजे प्रत्येकमादरात ॥ २ ॥ दिक्पालकपूजाप्रतिज्ञानायः समस्तहव्यद्रव्यपूर्णपात्रपरमपुरुषचरणकमलयोरव-

तार्य पार्श्वतो निवेदायेत् ॥ ( येथे दरादिकपालकाच्या पूजेकरिता एका मोठ्या ताटांत जलगं-धादि पूजासामग्री बेजन, प्रतिमेच्या चरणीं अवतरण करून एका बाजूस ठेवणें; व त्याच पूजासामग्रीनें पुढें सांगितलेल्या मंत्रानें दिक्पालकपूजा करणें, असे सांगितलें आहे. ) आह्वानादिपुरःसरप्रत्येकपूजोपकमाय दिक्षु पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ ( येथे पूर्वादि दाही दिशेस फुलें व अक्षता टाकणें. )

# ॥ पूर्वस्यां दिशि ॥

इात्रिंशद्वक्तदंतन्हदनळिननटकाकयोषिकिकायं कांत्या कैलासशैलच्छविमालिनिकराक्रांतदानाय-गंडं। आरुद्धौरावतं हि कुलिशधर इहैवागतः पूर्वकाष्टामन्या शच्या सहायं वरकनकरिवां-सवोऽईन्मखोन्याः॥ १॥ ॐ झाँ क्रों न्हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधू-चिन्हसपरिवार हे इंद्रदेव अत्रागच्छागच्छ संवौषद् खाहा। ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ खाहा। ॐ आँ॰ अत्र मम सिक्चिहतो भव २ वषद् खाहा। आद्वानस्थापनसिक्चधीकरणं॥

## ॥ अथ बलिः॥

ॐ इंद्राय स्वाहा । इंद्रपरिजनाय स्वाहा । इंद्रानुचराय म्वाहा । इंद्रमहत्तराय स्वाहा । अझरे स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा पूजापाठ

भुवः स्वाहा। स्वः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा। स्वधा स्वाहा॥ हे इंद्रदेव स्वगुणपरिवारपरिवृत इदमर्घ्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धृपं चरं बिलि फलं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रितिगृह्यतां २ स्वाहा॥ यस्यार्धं क्रियते पूजा तग्य शांतिभवत् सदा। शांतिके पौष्टिके चैप सिक्वार्थेषु सिद्धिदा॥ शांतिधागं॥ इंद्राह्वानं॥ १॥

# ॥ पूर्वदक्षिणस्यां दिशि ॥

शुंभक्जांबूनदामं मणिगणविलसच्छंगमूर्णायुमूढः । प्राप्ताह्वानो जपाभः करविधृतलसच्छक्तिग्धीं इ एषः ॥ भारवज्जालाकलापः पुरयमककुभोरंतरालं प्रयांतो । भृयात् स्वाहाप्रियोऽस्मिन् जिनपति-सवने दीपधूपादिकाले ॥ २ ॥ ॐ आँ कों न्हीं रक्तवर्ण प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्ण स्वावुधवाहन-वधूचिन्हसपरिवार हे अग्निदेव अवागच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा । ॐ आँ० अव तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ० अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

# ॥ अथ बिलः॥

ॐ अम्रीद्राय स्वाहा । अभिपरिजनाय स्वाहा । अम्रीद्रानुचराय स्वाहा । अम्रीद्रमहत्तराय स्वाहा । अम्रये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भुर्भुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे अम्रीद्रदेव स्वगुणपरि वारपरिवृत इदमध्यं पाद्यं जलं गंधं अक्षनं पुष्पं दीपं धृपं चर्र बर्लि फलं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ यस्यार्थ० शांतिधागं ॥ अग्न्याह्वानं ॥ २ ॥

# ॥ दक्षिणस्यां दिशि ॥

जीमृतस्यामलांगं कलुषितनयनं कासरं चाधिरूढः । छायाजायासहायः रफुरदुरगमनोभूषणो मापवर्णः ॥ अस्यामाह्यमानो मलभुवि यमराट् कुंतलोदंबुदालिः । सोऽयं दंडोद्घपाणिः प्रथयतु धरणीं दक्षिणाद्यावकाद्यां ॥ ३ ॥ ॐ आँ कों न्हीं कृष्णवर्ण प्रशस्तसर्वेळक्षणसंपूर्ण स्वायु-धवाहनवधूचिन्हसपिरवार हे यमदेव अत्रागन्छागन्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अत तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ॰ अत मम सामिहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिमधीकरणं ॥

#### ॥ अथ बलिः॥

ॐ यमाय स्वाहा । यमपिजनाय स्वाहा । यमानुचराय स्वाहा । यममहत्तराय स्वाहा । अझये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भृः स्वाहा । भृवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूर्भुवःस्वःस्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे यमदेव इदमर्घ्यमित्यादि ॥ यस्यार्थं ॰ ॥ शांतिधारां ॥ यमाह्वानं ॥ ३ ॥ पृजापाठ

## ॥ दक्षिणपश्चिमायां दिशि ॥

धर्भध्यानार्कभीत्यांतकवरुणादेशोरंतरेऽप्येक्यदेशे । पुंजीभृतांधकारांजनिगरिसदर्शं स्थामरक्षोऽधिरूढः ॥ नीत्यांगो यज्ञभूम्यामितिनिशितमहामुद्धरूष्याप्तमुष्टिः । सोऽस्यां पायादपायान्निजदिशि वसुधां यातुधानप्रधानः ॥ ४ ॥ ॐ आँ कों न्हीं स्थामवर्णं प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्णं स्वायुधवाहनवधूचिन्ह-सपिरवार हे नैर्ऋतदेव अत्रागन्छागच्छ मंबौषट् स्वाहा । ॐ आँ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ० अत्र निष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ० अत्र मम सिन्निहितो भव २ वपट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥

## ॥ अथ बिलः॥

ॐ नैर्ऋताय स्वाहा । नैर्ऋतपरिजनाय म्याहा । नैर्ऋतानुचराय रवाहा । नेर्ऋतमहत्तराय स्वाहा । असये: स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भूवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूर्भुवःस्वःस्वाहा स्वधा स्वाहा ॥ हे नैर्ऋतदेव स्वर्षः णपरिवारपरिवृत इदमर्घ्यामत्यादि ॥ यस्यार्थ० ॥ शांतिधारां ॥ नैर्ऋताह्वानं ॥

# ॥ पश्चिमायां दिशि ॥

तालस्थुलायतोऽथ धृतकरकरकांभोजनीनागहारो । ग्रैवेयाकल्परम्यं करिमकरमारुह्य कांतासमेतः ॥ आयत्तो ह्यध्वरोवीमरूणमणिगणालंकृतोद्दामवेषः । प्रत्यक्कष्टां प्रवालखुतिरवतु पतिर्यादसां पाद्दापाणिः ॥ ५ ॥ ॐ आँ को व्हीं मुवर्णवर्ण प्रशस्तमवंत्रक्षणमंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हसपिवार वरुण अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र मम सन्नि-हितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

## ॥ अथ बलिः॥

ॐ वरुणाय स्वाहा । वरुणपरिजनाय स्वाहा । वरुणानुचराय स्वाहा । वरुणमहत्तराय स्वाहा । अभये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भुः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूर्भुवःस्वःस्वाहा । स्वधा स्वाहा । हे वरुणदेव स्वरुणपरिवार-परिवृत इद्मर्ध्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धृपं चरं बलिं फलं खस्तिकं यज्ञभागं यजा-महे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा । यस्यार्थं क्रियते पृजा तस्य शांतिर्भवेत्सदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदा ॥ शांतिधागं वरुणाङ्कानं ॥

## ॥ पश्चिमोत्तरस्यां दिशि ॥

चंचबंद्रावदातं तुरगमुरुजवं मुष्टिसंमर्यमध्यमारूढो वायुवंगी प्रिययुवितयुतः पादयाप्तप्रशस्तः। निष्ट-प्रस्वर्णवर्णोऽवतु वरुणधनाध्यक्षयोः श्रीगरिष्ठां स्वां काष्टां यागनिष्ठां परिमणितजगद्वंघुरो गंध-वाहः॥६॥ ॐ आँ क्रों व्हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवार हे पूजापाट

पवनदेव अत्रागच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अव तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

## ॥ अथ बलिः॥

ॐ पवनाय खाहा । पवनपरिजनाय खाहा । पवनानुचराय खाहा । पवनमहत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भृः खाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भृर्भुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे पवनदेव स्वगुणपरिवार-परिवृत इदर्धमित्यादि ॥ यस्यार्थं ।। शांतिधारां ॥ पवनाह्वानं ॥ ६ ॥

# ॥ उत्तरस्यां दिशि ॥

कुंदेंदुद्योतितां श्राधितपटल सद्दा जहं सायमानं । सौरभ्यामोदितांतर्भुवमणिविल सत्पृष्पकाल्यं विमानं ॥ अध्यासीनः कुलक्षीनिवहपरिवृतो व्यावृतोऽयं नु यत्र । स्वामाशां पातु शश्वदितरितविभवस्तार-कः कुक्किरः ॥ ७ ॥ ॐ आँ क्रों क्षीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हस-परिवार हे धनददेव अत्रागच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा । ॐ आँ क्रों क्षीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवार हे धनददेव अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ। लक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवार हे धनददेव अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ।

## ॥ अथ बलिः॥

ॐ घनदाय स्वाहा । घनदपरिजनाय स्वाहा । घनदानुचराय स्वाहा । घनदमहत्तराय स्वाहा । अभये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे घनददेव स्वगुणपरिवार-परिवृत इदमर्घ्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं चरं बर्लि फलं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजा-महे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ यस्यार्थं क्रियते पूजा तस्य शांतिभवेत्सदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदा ॥ शांतिधागं ॥ धनदाह्वानं ॥ ७ ॥

# ॥ पूर्वोत्तरस्यां दिशि ॥

भांकारस्कारभेरीसमदलनिनदं पांडुरांगं गवींद्रं। पार्वत्यामाधिरूढः शशिकरधवलः सर्वभूषाभिरामः ॥ श्रीकंठः कालकंठो विमलविधुकलालोलमौली कपर्दी। श्रली व्याह्यतेऽसौ धनदसरिवशोरं-तरोवी वनेतुं॥ ॐ आँ को न्हीं शुभ्रवर्ण प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधू चिन्हसपिवार हे ईशानदेव अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा। ॐ आँ० अत्र निष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ आँ० अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा। आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं॥

पूजापाठ

### ॥ अथ बलिः॥

ॐ ईशानाय स्वाहा । ईशानपरिजनाय स्वाहा । ईशानानुचराय स्वाहा । ईशानमहत्तराय म्वाहा । अमये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भृर्भुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे ईशानदेव स्वगुणपरिवारपरिवृत इदमर्घ्यमित्यादि ॥ यस्यार्थ कियते • ॥ शांतिधारां ॥ ईशानाह्वानं ॥ ८ ॥

## ॥ अधरस्यां दिशि ॥

आशामातंगकुंभम्थलकितमहाकव्छपं धृपधृम्नं । पद्मावत्या सहोद्यो जलधरपटलश्यामलं कोमलांगं ॥ रक्षलक्षुणलक्ष्मया हिरहरहारतारंतराले मखोवी । भाखत्सस्वस्तिकांको मकुटत्रटमणिद्योतिताशः फणीशः ॥ ९ ॥ ॐ आँ को व्हीं धवलवर्ण प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधृचिन्हसपिर-वार हे धरणींद्र अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

# ॥ अथ बलिः॥

ॐ धरणींद्राय स्वाहा । धरणींद्रपरिजनाय स्वाहा । धरणींद्रानुचराय स्वाहा । धरणींद्रमहत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । मृः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भृर्भुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे धरणींद्रदेव स्वगुणपरिवारपरिवृत इदमर्घ्यं पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं चरं बलिं फलं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा ॥ यस्यार्थं कियते पूजा तस्य शांतिर्भवेत्सदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदा ॥ शांतिधारां ॥ धरणींद्राह्वानं ॥ ९ ॥

# ॥ ऊर्घायां दिशि ॥

उद्यक्तिग्मांशुभिः सुस्फुरितिनिजजटाच्छादितम्कंधगौरं । बालेंदुरपद्धिदंष्ट्रांकुरकलितमहाभीष्मवक्कं मृगेंद्रं ॥ रोहिण्यामाधिरूढं भगवदिभषवक्षीरगौरांशुभिश्च । चाये लक्षांकितांगं निर्ऋतवरूणयोरं-तरे कुंतहस्तं ॥ १० ॥ ॐ आँ कों चीं शुभ्रवर्ण प्रशस्तसर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हस-परिवार हे सोमदेव अत्रागच्छागच्छ मंबोंपट् स्वाहा । ॐ आँ० अत्र तिष्ठ २ ठठ खाहा । ॐ आँ० अत्र मम सिनिहितों भव २ वपट् स्वाहा । आह्वानस्थानसिन्नधीकरणं ॥

#### ॥ अथ बल्डिः ॥

ॐ सोमाय स्वाहा । सोमपरिजनाय स्वाहा । सोमानुचराय स्वाहा । सोममहत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा भूः स्वाहा भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुंवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे सोमदेव स्वगुणपरिवार-परिवृत इदमर्घ्यमित्यादि ॥ यस्यार्थं० ॥ शांतिधारां ॥ सोमाह्वानं ॥ १० ॥

## ॥ अथ दिकन्यकाह्नानं ॥

रफुरितनरतनुश्रीन्हीलसद्धृत्युपेताः । द्युनिमतिविजयासत्कीर्तिलक्ष्मीश्च पश्चात् ॥ विधृतविविधभूषा-विखुदुद्योतदेहा । जिनपातिसवनेऽस्मिन् व्याह्वये दिक्षुरंध्रे ॥ १ ॥ ॐ न्हीं क्षोंप्रशस्तवर्णसर्वलक्षण-संपूर्णयानायुधयुवातिजनपरिवृता हे श्रीन्हीधृतियुतिमितिविजयाकीर्त्तिवुद्धिलक्ष्म्यश्च पश्चादिक्कन्यका अत्रागन्छतागन्छत संवौपट् स्वाहा । ॐ ० अत्र निष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ ० अत्र मम सान्न-हिता भवत २ वपट् स्वाहा । आङ्गानम्धापनमान्निधीकरणं ॥

## ॥ अथ बंलिः ॥

ॐ दिक्कन्यकाभ्यः स्वाहा । दिक्कन्यकापरिजनेभ्यः स्वाहा । दिक्कन्यकानुचरेभ्यः स्वाहा । दिक्कन्यकामहत्तरेभ्यः स्वाहा । अभये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा ।
ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूर्भुवःस्वः स्वाहा ॥ हे दिक्कन्यकाः
स्वगुणपरिवारपरिवृता इदमर्घ्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं बर्लि स्वास्तिकं यज्ञभागं
यजामहे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा ॥ यस्यार्थ क्रियते पूजा॰ ॥ शांतिधारां ॥ इति दिक्कन्यकाह्वानं ॥

11 48 11

# ॥ अथ चतुर्णिकायामरेंद्राह्वानं ॥

संतस्ते मे भवंतो भवनजिवबुधा व्यंतराः स्वर्गवासा। ज्योतिष्काः स्वस्वदेवीपरिजनिवभवाश्चिन्हवा-हायुधाढ्याः ॥ संभूयायांतु मर्वे जिनपतिसवने मक्तितः कर्तुकामाः ॥ पुण्यं पुण्यानुविधिप्रिथितगुण-गणालंकृताः सेव्यभव्याः ॥ १ ॥ ॐ आँ कों न्हीं प्रशस्तवर्णमर्वेलक्षणसंपूर्णस्वायुधवाहनवधृचि-न्हसपरिवारा हे चतुर्निकायामरेंद्राः अत्रागच्छतागच्छत संवौषट् व्याहा । ॐ आँ॰ अत तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ वपट् स्वाहा ॥ आद्वानस्थापनस-निधीकरणं ॥

## ॥ अथ बलिः॥

ॐ चतुर्णिकायामरेंद्रेभ्यः स्वाहा । तत्परिजनेभ्यः स्वाहा ॥ तदनुचरंभ्यः स्वाहा । तन्महत्तरेभ्यः स्वाहा । अग्नयं स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा ।
ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥
हे चतुर्णिकायामरेंद्राः स्वगुणपरिवारपरिवृता इदमर्ध्वभित्यादि ॥ यस्यार्थ० ॥ शांतिधारां ॥
इति चतुर्णिकायामरेंद्राह्वानं ॥

# ॥ अथ इंद्रादिसर्वदेवताह्नानं ॥

आयात यूयमेतेऽप्यमरपिरवृद्धाः प्राप्तसन्मानदानाः । स्थाने स्वस्मिन् समाध्वं प्रमुदितमनसो लब्धलक्ष्माधिकाराः ॥ निम्नंतो विभवर्गं परिजनसिहता यागभूमिं समंतातः । दिक्पालाः पालयध्वं विधिरभिषवणे वर्धतां वर्धमानाः ॥ १ ॥ ॐ व्हीं क्रों प्रशस्तवर्णसर्वलक्षणसंपूर्ण-स्वायुधवाहनवधूचिन्हसपिरवारा हे इंद्रादयः सर्वे देवता इंद्र जलादिकमर्चनं गृण्हीष्वं २ ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा । स्वधा । इंद्रादिसर्वदेवताभ्यः पूर्णांध्यं ॥ इति इंद्रादिसर्वदेवताह्वानं ॥ इत्येवं लोकपाला ये समाहृता मयाऽधुना । सज्जासनेषु ते सर्वे सम्यक् तिष्ठंतु सादराः ॥ १ ॥ विभान् निभंतु निःशेषान् साह्यास्ते संतु ते मम । सप्तधान्यैः पयःकुंडे द्रधे पूर्णा-हुति पुनः ॥ २ ॥ ( येथे या मंत्राने जलकुंडांत सप्तधान्यांनीं पूर्णाहुति करणें ) इति महा-भिषेकविधानं समामं ॥

#### ॥ अथ अक्षरमालागद्यम् ॥

प्रत्येकाक्षरभेदभिन्ननिरतीचारप्रमाणोदितं । स्याद्वादांबुधिचंद्रमा इति जिनेशानां चतुर्विशतिं॥ आनम्याक्षरमालिकाप्रतिमहाबंधुप्रबंधं सदा । बंधं बंधुरबंधवर्णनिकरैः प्रीत्ये करोमि क्रमाद् ॥ १॥

## ॥ राग रगळी॥

अमरनरपतिसमितिकृतपादपीठाय । आदित्यकोटिरुचिवृषभजिनराजाय ॥ १ ॥ इतिहासभासिबहु-जयरत्नकोशाय । ईश्वरश्रीगणभृदजितपरमेशाय ॥ २ ॥ उद्धिसमधैर्याय बंधरानिवासाय । ठार्जि-तज्ञानपतिशंभवजिनेशाय ॥ ३ ॥ ऋविडादिगणभरणनमितपदमहिताय । ऋविहितनुतिलसदिभ-नंदनजिनेशाय ॥ ४ ॥ लृस्तुतिकमकरणपरमगुरुनाथाय । ॡपृजितप्रमदसुमातियतिनाथाय ॥ ५ ॥ एकांतवादिमद्कुंजरमृगेशाय । ऐश्वर्यंबोधनिधिपप्रप्रभेशाय ॥ ६ ॥ ओरचितचरणवरसुपार्श्वनाथाय औविकारविहितमहामतिसुपार्श्वाय ॥ ७ ॥ अंरूपपरिपूर्णजगदैकनाथाय । अः श्रवत्यक्तमदश्रीचं-इनाथाय ॥ ८ ॥ करुणारससारकृतमत्यनंताय । खलकर्मनिरुहपटुपुष्पदंताख्याय ॥ ९ ॥ गजवै रिविष्टराधिपभृतलेशाय । घद्धिरदहरिराजसमशीतलेशाय ॥ १०॥ ङप्रस्तुतत्रिकरणभद्राय चरणप्रणीतात्मश्रेयोजिनेंद्राय ॥ ११ ॥ छत्रत्रयालंकृतश्रेयोराज्याय । जन्मादिभीतिविरहितवासुपू-ज्याय ॥ १२ ॥ झटितिनिश्चयितार्थंसुज्ञानविमलाय । त्रप्रक्षयीभूतकीर्तिघरविमलाय ॥ १३ ॥ टक्यादिकीर्तिपरिपूर्णजगदंताय । ठप्रमुखनरहितनुतिलसदनंताय ॥ १४ ॥ डमुरासनायोगजितक-र्मधर्माय । ढकादिवाद्यग्वमाहेतजिनधर्माय ॥ १५ ॥ णहधातुवाच्यविरहितशांतिनाथाय । तत्ववि-द्यामृतोद्धिशांतिनाथाय ॥ १६ ॥ थत्यागनिर्मलीकृतकुंयुनाथाय । दर्शनादित्रयोर्जितकुंथुनाथाय

॥ १० ॥ धनद्विरचितममवद्यरणवरनाथाय । निळनरुचिपद्विमलारंजिननाथाय ॥ १८ ॥ परमपद्मुखमयमुद्मिष्ठनाथाय । फणिपतिकृतेज्याधिपतिमिष्ठिनाथाय ॥ १९ ॥ वस्वादिविरादमरकीचिपरमेशाय । भवभारभीतिहरमुनिमुब्रतेशाय ॥ २० ॥ मह्नीयगुणिनवहभूषनिमनाथाय । यमनियमपरिकलितहद्यनिमनाथाय ॥ २१ ॥ रजतिगिरिहरह्सितिसितकीर्तिनाथाय । लिलिनगुणगणजलिधिविधिनमिनाथाय ॥ २२ ॥ वसुधाधिपतिकाटिनुतपार्श्वनाथाय । शतपत्रपीटरंजितपार्श्वनाथाय ॥ २३ ॥ षड्दर्शनम्लोत्रशतवर्धमानाय । सप्तनंगीमहोद्यवर्धमानाय ॥ २४ ॥ हरिहरहिरण्यगर्भस्तोत्रपात्राय । दक्षिणाधिपतिविमल्बोधवरनेत्राय ॥ २५ ॥ जातात्मने नमः । पुतात्मने

## ॥ अथ सकलीकरणम्॥

नमः । शुद्धात्मने नमः । बुद्धात्मने नमः ॥ इत्यक्षरमालागद्यं समाप्तम् ॥

स्वयंभुवं महादेवं ब्रह्माणं पुरुषोत्तमं । जिनंद्रचंद्रमानम्य वक्ष्ये देवाचनक्रमं ॥ इंद्रश्चेत्यालयं गत्वा दिश्य यज्ञांगसज्जनः । यागमंडलपूजार्थं परिकर्माचरेदिदं ॥ १ ॥ स्नानानुस्नानभागंतधौंतवस्नो रहः स्थितः । कृतेर्यापथसंशुद्धिः पर्यकस्थोऽमृतोक्षितः ॥ २ ॥ दहनश्लावने कृत्वा दिव्यस्वांगेषु दीक्ष्य च । न्यस्य पंचनमस्कारान् प्रयुक्तगुरुमुद्रिकः ॥ २ ॥ व्युत्मुज्यांगं पूरकेण व्याप्ताशेषजगञ्चयं । शुद्धरफटिकसंकाशं प्रातिहार्यादिभूपतं ॥ १ ॥ पादांतननमिद्धश्चं रक्नुजंतं ज्ञानतेजसा । परमात्मा-

11481

नमात्मानं ध्यायं जप्त्वा पराजितं ॥ ५ ॥ परिणामित्रशुद्धचास्त्रपापीघः पुण्यपुंजभाक् । ध्वस्तापायः चयः कुर्याज्जिनयज्ञांगसंविधीन ॥ ६ ॥ झं ठं स्वरावृतं तोयमंडलद्वयवेष्टितं । तोये न्यस्याप्रतर्जन्या



तेनानुस्नानमावहेत् ॥ १ ॥ अर्धचंद्रघटीरूपं पंचपत्रांबुजाननं । नांतलांताप्रदिक्कोणं धवलं जलमंडलं ॥ २ ॥
ॐ अमृते अमृतोक्रवे अमृतवर्षिणे अमृतं स्नावय २
सं २ क्ष्णें २ ब्लूं २ द्रां २ द्रीं २ द्रावय २ हं झं
इवीं क्ष्वीं हं सः स्वाहा । इत्यमृतस्नानमंत्रः । अनुस्नानं ॥
(येथें बाजूस काढलेलें यंत, एका तबकांत काढून
पाण्यांत ठेऊन, तेंच पाणी तर्जनी बोटानें घेऊन,
हा वरील मंत्र ह्मणत माध्यावर शिंपून घेणें. ) पृथिवर्डकवाक्यांतमुक्तोच्छ्वासं जपेसव । वारान् गाथान्
प्रतिक्रम्य निषद्यालोचयेत्तथा ॥ १ ॥ पिडक्कमामि

भंते ईरियाबहियाए । विराहणाए । अणागुत्ते । आइग्गमणे । णिग्गमणे । ठाणे । गमणे । चक्कमणे पाणुग्गमणे । बीजुग्गमणे । हरिदुग्गमणे । उच्चारपग्नवणखेळसिंहाणयवियाडिपइडावणियाए । ्रजापाठ

जे जीवा। एइंदिया वा। बीइंदिया वा। तिइंदिया वा। चउरिंदिया वा। पंचेंदिया वा ण छिदा वा। पिछिदा वा। संबिहिदा वा। संघादिदा वा। ओद्दाविदा वा। परिदाविदा वा किरिंछिदा वा। लेस्सिदा वा। छिंदिदा वा। भिंदिदा वा। ठाणदो वा। ठाणचक्कमणदो वा। तस्म उत्तरगुणं । तस्स पायछित्तकरणं । तस्स विसोहीकरणं । णमोकारं करेमि । तावश्वायं । पावकम्मं । दुच्चरियं बोसरामि । ॐ णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । णमो उवःझायाणं । णमो ळोए सञ्बसाहुणं ॥ (येथे हा नमोकारमंत्र, नऊ वेळा झणून जप करणें. ) ॐ नमः परमात्मने नमोऽनेकांनाय शांतये ॥ ईर्यापथि प्रचलताद्य मया प्रमादादेकेंद्रि-यप्रमुखजीवनिकायबाधाः । निर्वर्तिता यदि भवदयुगांतरीक्षा मिध्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तितो मे ॥ १ ॥ इन्छामि भंते ईरियावहमाद्योचेउं । पुष्युत्तरदिख्वणपिष्छमचउदिसु । विदिसासु विहरमाणेण । जुगुत्तरदिष्टिणा दइच्वा । डवडवचरियाए । पमाददोसेण पाणभूदजीवसत्ताणं एदेसिं उत्रघादो । कदो वा । कारिदो वा । किरंतो वा । सभणुमणियं । तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥ पापिष्ठेन दुरात्मना जडिया मायाविना होभिना । रागद्वेषमलीमसेन मनसा दुष्कर्म यिसिमितं ॥ त्रैलोक्याधिपते जिनेंद्र भवतः श्रीपादमूलेऽधुना । निदापूर्वमहं जहामि सततं निर्वृ-नये वर्मणां ॥ ईयोपियशोधनं ॥ गुरुमुद्राग्रे भृः इं वं हुः पोहोभ्योऽमृतैः स्वकीयप्रवहिः सिच्य-

मानं स्वं ध्यायनमंत्रिममं पटेत् । ॐ अमृते अमृतोइत्वे अमृतवर्षिणि अमृतं स्नात्रय २ सं २ ही २ ब्लूं २ इतं २ इति २ इत्रवय २ हे इतं इवीं हवीं हं मः स्वाहा । ( हा मंत्र अमृतस्नानाचा आहे अर्से जाणार्वे. ) ततः परमेष्टिमुद्राग्रे असिआउसायुतानि तदुपरि सं वं इः पः हः इत्यमृतवीजानि निक्षिप्य । तन्मुद्राप्रं शिरस्यघोमुखमुषृत्यामृतस्नानं ॥ ( येथें किरंगली आदिकरून पांची बोटा वर असि आ उसा या अक्षरासह झं वं हुः पः हः हीं बीजाक्षरें लिहून पंचगुरुमुद्रा करणें. त्या मुद्रेचे तोंड माध्यावर खाली करून घरणें आणि वरील अमृतस्नानमंत्राने अमृतस्नान करणें. अग्निमंडलमध्यस्थरेफैज्वीलाशतांकुरैः । सर्वागदेशगैर्विश्वग्धूयमानैर्नभस्वता ॥ ॐ व्हीं नमोऽर्हते भगवते जिनभास्करस्य बोधसहस्रकिरणैर्मम कर्मैधनइच्यं शोषयामि वे २ स्वाहा । इच्यशोषणं स्वस्तिकात्रात्रिकोणांतर्गेतरेफं शिखावृतं । अग्निमंडलमोंकारं गर्भरक्ताभमास्थितं ॥ २ ॥ सप्तधातुमयं देहं देहें इं प्राचिषां चयैः । सर्वागदेशगैर्विश्वग्यूयमानैर्नभस्तता ॥ ३ ॥ ॐ न्हाँ न्हीं न्हीं न्हा अँ ४ रं ४ हम्हर्व्यु जं २ सं २ दंह २ विकर्ममलं दह २ दुःखं दह २ हूं फट् घे २ स्वाहा इत्युचार्यं कर्मेधनानि स्मरेत् । दहनं ॥ नामिस्तु सुम्बरद्वचष्टपत्राव्जांतरमहंतः । दहेदीपौषरुद्यहिर-ष्टकमभयं वपुः ॥ ४ ॥ वृत्तात्सर्विदुदिकोणस्वायाद्रोमूत्रिकाकृतेः । कृष्णाद्वायुपुराद्वातैः प्रेरयेद्रसम्वा-यभिः ॥ व्योमव्यापिघनामारैः स्वमाप्राव्यामृतस्रुतं । स्वे स्वं ध्यायन् स्जेदेवममृतैरन्यदिंदुवत्॥६॥ पुजापाठ अहं श्रीजिन प्रभंजनाय कमेभरमविधननं कुरु २ म्वाहा । इत्युचार्य तस्मानित्यमात्मनि ममेरत् ॥ श्लावनं ॥ आकारामंडस वरुणमंड्र वाञ्च मडंज नाभिभंडल

हीं अभिमंडलादि पाच यंत्रें, फक्त स्मरणांत आणून कांहींबळ ध्यान करणें.)

॥ अथ हस्तसंघटनम् ॥ करमध्ये लिखेद्यंत्रं काश्मीरादिसुमिश्रितैः । रिवसीमसमुद्धार्यं तन्मध्ये च स्वनाहतं ॥ बेह्रचार्ध सम्बरादिकं ॥

बंद्रमभाऽ नाहनयंत्रम्





ह्या दोनी यंत्रापैकी एक उजन्या हातांत व एक डान्या हातांत लिहिणें.) हस्तद्भयकनीयस्याद्यंगुळीनां यथाकमं । मूळरेखात्रयस्योर्ध्वमप्रे च युगपत्सुधीः ॥ न्यस्यों-हामादि-होमाठ्यान् नमस्कारान् करौ मिथः। संयोज्यांगुष्टयुग्मेन व्यस्तान् स्वांगेषु विन्यसेत्॥ ॐ इीं अर्ह वं मं हं सं तं पं अमिआउसा हस्त्रमंघटनं करोमि म्वाहा । हंस्त्रसंघटनं ॥ ( येथे यंत्र काढ-१ इस्तसघटनं - हात जोडणे.

लेखा दोनी हातांच्या किरंगळी आदिकरून पांच बोटांच्या मुळापासून तीन रेघंवर व शेंड्यावर कमानें ॐ न्हाँ णमो अरहंताणं म्वाहा, ॐ न्हीं णमो सिद्धाणं स्वाहा, ॐ हूँ णमो आइ-रियाणं स्वाहा, ॐ न्हों णमो उवझ्झायाणं स्वाहा. ॐ न्हः णमो ळोएसव्वसाहूणं स्वाहा हे न तरकारमंत्र लिहन या वर्गल मंत्रानें हात जोडणें.)

## ॥ अथ कंरन्यासः॥

हिंदि न्यसेन्नमस्कारमों हाँ पूर्वकमहीतां । पूर्वे शिरिम सिद्धानामों हीं पूर्वा नमस्कृतिं ॥ १ ॥ ॐ हुँ पूर्वकमाचार्यस्तोत्र शीर्षस्य दक्षिणे । ॐ हों पूर्वमुपाध्यायस्तवं पश्चिमदेशतः ॥ २ ॥ ॐ हः पूर्वा ततो वामे सर्वमाधनमस्कृतिं । न्यसेत्पंचाप्यमृनमंतान् शिरस्येवं पुनः सुधीः ॥ ३ ॥ ॐ हाँ णमो अरहताणं स्वाहा हदंये । ॐ हीं णमो मिद्धाणं स्वाहा लेंलाटे । ॐ हूँ णमो आइ-रियाणं स्वाहा जिरेमो दक्षिणे । ॐ हीं णमो डवइझायाणं स्वाहा पश्चिमे । ॐ हः णमो लोए सक्वसाहणं स्वाहा वीमे ॥ पुनस्तानिमान्मंत्रान् शिरमः प्राग्मागे दिणिणे पश्चिमे उत्तरे च

२ करम्यास:-पुढांल मत्रानें सोगितं लेत्या स्थानावर जोडलेले हात ठेवणें, ३ इत्येलातीवर, ४ छ्छाटे-कपाळावर,

५ क्षिमसी दक्षिणे दोक्याच्या उजया काजूनर, १ पश्चिम-डेक्याच्या मागे, ७ वामे डोक्याच्या दाव्या बाजूबर.

क्रवेण विन्यसेत इति प्रथमांगन्यामः॥ प्राग्भागे शिरमा दक्षिणे पश्चिमे तथा । वामे चैतेषु विन्यासकमो बारे दितीयके ॥ १ ॥ ॐ न्हाँ णमो अरहंनाणं स्वाहा शिरंमध्ये । ॐ न्हाँ सिद्राणं स्वाहा ललाटे। ॐ न्हूँ आइरियाणं स्वाहा शिरमो दक्षिणे। ॐ न्हीँ णमा उवहझा-याणं स्वाहा पश्चिमे । ॐ न्हः णमो छोए सञ्जसाहुण स्वाहा वामे । पुनरप्यमुनेव मंत्रान् शिरमध्ये तत्पूर्वादिषुच विन्यसेत् ॥ इति वितीयांगन्यासः ॥ भुजयुग्मे च नाभौ च पार्श्वयुग्मे तृतीयके कंत्रवाश्चततुन्यासं कुर्यान्मंत्रेण मंत्रवित् ॥ १ ॥ ॐ न्हाँ णमो अरहंताणं स्वाहा नेतमी न्हीं णमी सिद्धाणं स्वाहा नींभेवंक्षिणे । ॐ न्हें णमी आइरियाणं स्वाहा नींभेवींमे । ॐ न्हें णमो उवझ्झायाणं स्वाहा कवचाय हं दक्षिणेंभागभुजे । ॐ हः णमो ळोए सञ्बसाहणं म्बाहा अम्बाय फट् वीममुजे ॥ ॐ णमा अरहंताणं इम्ल्ब्यू मम हृदयं रक्ष २ ऱ्हाँ स्वाहा 🕉 णमो सिद्धाणं हारूच्यं मम शिरं रक्ष २ ऱ्हीं स्त्राहा । ॐ णमो आइरियाणं छम्लच्यं मम शिखां रक्ष २ न्हें स्वाहा । ॐ णमो उत्रइहायाणं मन्त्वर्यो मम रक्ष २ न्हीं स्वाहा । ॐ णमा छोए मन्वसादृणं हम्स्टर्न्यु मम दुष्टं निवारय २ अस्त्राय फट् न्हः म्बाहा ॥ इति तृतीयांगन्यासः ॥

८ शिरमध्ये-डोक्याच्या सध्यभागी, ९ नामी-बेबीवर, १० नामेर्दक्षिणे-वेबीच्या उजव्या बाज्वर, ११ नामेर्वामे डाव्या बाज्यर, १२ दक्षिणभागभुजे-उजव्या भुजाबर, १३ वाममुजे डाव्या मुजावर,

# ॥ अथ अंगन्यासभेदः ॥

तथा वामप्रदेशिन्यां न्यस्य पंचनमस्कृति । पूर्वादिदिक्षु रक्षार्थं दशस्विप निवेशयेत् ॥ १ ॥ अ मि आ उ सा एतानि पंचाक्षराणि तर्जन्यंगुल्यां संस्थाप्य कूटबीजानि ॥ (अ सि आ उ सा हीं पांच बीजाक्षरें डाव्या हाताच्या तर्जनी बोटावर लिहून, ते वोट सरळ करून पुढें सांगितलेल्या मंत्राने पूर्वीद दाही दिशेस कमाने दाखवीत जाणे.) आँ हाँ भाँ पूर्वे। ई न्हीं भीं उँ हूँ भूँ यमे। ऋँ हें क्षें नैऋते। एँ हैं की वरुणे। ऐं हों क्षों वायव्ये। ओं हीं भी ओं हं ईशाने । अं हः क्षः भूतले । अः हीं क्षीं आकाशे ॥ दिशाबंधनं ॥ वर्मितोऽनेन सकली-करणे महामनाः । कुर्विक्षष्टानि कर्माणि केनाप्येनानि विन्यसेत् ॥ १ ॥ ॐ नमोऽहते सर्व रक्ष हुं फट् स्वाहा । अनेन पुष्पाक्षतं समवागन् प्रजाप्य परिचारकाणां शोर्षेषु क्षिपेत् ॥ इति चारकरक्षः ॥ (येथे "ॐ नमोहते मर्व रक्ष २ हूँ फट् स्वाहा" ह्या मंत्राने अक्षता व फुले ७ वेळा मंत्रून, परिचारकाच्या माध्यावर टाकून परिचारक नमणें. ) ॐ हूँ फट् किरीट घातय २ परविज्ञान् स्फोटय २ सहस्रलंडान् कुरु २ परमुद्रां छिद २ परमंत्रान् भिद २ क्ष फट् स्वाहा ॥ अनेन सिद्धार्थीनमिमंन्य सर्वविद्योपशमनार्थ सर्वदिक्षु क्षिपेत् ॥ इति सकलीकरण विधानं ( येथे ॐ हूँ फट् किरीट धातय २ इत्यादि मंत्रानें पांड-या मोह-या मंत्रुन सर्व विक्रें दूर होण्याकरितां दाही विशेम टाकणें )

### ॥ अय जिनयज्ञविधानं ॥

विद्धामि मिलिउमलयजकु रुभैः संपूर्णपाणिपात्रेण । आह्वाहनस्य करणं स्थितिकरणं सन्निधीकरणं ॥ १॥ ॐ न्हीं श्री ह्यीं एँ अर्ह अत्र स्वस्थाने एहि २ मंबीपट् नमोऽहेते स्वाहा । ॐ न्हीं॰ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २ ठउ नमोऽहीते स्वाहा । ॐ व्हीं ममात्र सिक्कीहितो भव २ वषट् नमोऽहिते स्वाहा ॥ आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ आह्वाहनादिपुरःसरं पूजां कुर्यात् ॥ व्योमापगायुत्तमती-र्थवागं घारा वरांभाजपरागमाग् । तीर्थकराणामियमंघिषीठे म्वैंगं लिठित्वा त्रिजगत्पुनातु ॥ ॐ व्हीं श्रीं अहं परमब्राणे अनंतानंतज्ञानशक्तये जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ काश्मीरकृष्णागरुगंध-सारकर्पृरपौरस्त्यविलेपनेन । निसर्भसौरभ्यगुणोल्वणेन संचर्चयाम्यंब्रियुगं जिनानां ॥ ॐ इीं श्री अर्ह परमब्रह्मणे अनंतानंतज्ञानशक्तये गंधं निर्वणामि स्वाहा ॥ २ ॥ आमोदमाधुर्यनिदानकुंदसौंदर्य-शुंभत्करुमाक्षतानां। पुंजैः समक्षेरिव पुण्यपुंजैविभूषयाम्यंघिभुवं विभूनां॥ ॐ न्हीं॰ अक्षतान्॥३॥ सुजातजातीकुमुदाब्जकुंदमंदारमञ्जीबकुलादिपुष्पैः। मत्ताळिमालामुखरैर्जिनेंद्रपादारविंदद्रयमर्चयामि॥ ॐ न्हीं ।। पुष्पं ॥ ४ ॥ नानारसैव्यंजनदुग्धमिषः पकानशाल्यन्नद्धीक्षुभक्ष्यं । यथाईहेमादि-मुभाजनस्थं जिनकमात्रे चरुमर्चयामि ॥ ॐ व्हीं० ॥ चरं ॥ ५ ॥ लोकार्चानामहेतां भूर्भुवः म्बलोंकानेकिकुर्वतां ज्ञानधाम्नां । दीपबातैः प्रोज्वलकीलजालैः पादांभोजदंदमुद्योतयामि ॥

पूजापाठ

ॐ न्हीं ।। दीपं ॥ ६॥ श्रीखंडादिइव्यसंदर्भगर्भेव्यकृगामीदितस्वर्गवर्गेः । धूपैः पापव्यापदुच्छे-द्दममंद्रीनहेत्स्वामिनां धूपयामि ॥ ॐ व्हीं॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ फलोत्तमैर्दाडिममातुलुंगनारंग पूगाम्नकपित्थपृत्रैः । हद्घाणनेत्रोतमत्रमुद्रिराहिः फलैभेजऽहिन्यद्पस्ययुग्मं ॥ ॐ न्हीं ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वार्गधादिद्रव्यसिद्धार्थदुर्वानंद्यावर्तस्वस्तिकाद्यंगनिद्यैः । हेन्तः पात्रे प्रस्थितैर्विश्वनाथं प्रत्यानंदा-दर्धमुत्तारयामि ॥ ॐ ऱ्हीं० ॥ अर्घ्य ॥ ९ ॥ तना जिनेद्रवादांने वारिधागं निपातये ॥ भूंगारनालकोद्वांतां विनमद्रोकशांवये ॥ शांविधारां करोनि स्वाहा ॥ १० ॥ पुष्पांजलिः ॥ ११ ॥ वृषमो वृषलक्ष्मीवानजितो जितदुःकृतः । शंभवः संभवःकार्तिः साभिनंदोऽभिनंदनः ॥ १ ॥ सुमातेः सुमितः पद्मत्रभः पद्मत्रभः प्रभुः । सुत्रार्थः पार्थगोचिःगुत्रंद्रत्रमामतः ॥ २ ॥ पुष्पदेतस्तु पुरुपेषुः शीतलः शीतलोदितः । श्रेयान् श्रेयसिनां श्रेयान वामुगूज्यः सुपृजितः ॥ ३ ॥ विमलो विमलोऽनंतज्ञानशक्तिरनंतजित ॥ घमीं धमोद्यां नित्यं शांतिः शांतिकियाप्रणीः ॥ ४॥ कुंथुः कुंध्वादिसुद्यः सुरप्रीतिररप्रभुः । मिल्लमेल्लजयो मलः सुवता मुनिसुवतः ॥ ५॥ निम-र्नमत्सुरासारो नेनिर्नेनितपोरथी । पार्थः पार्थरकुरद्रोतिः मन्नीतः सन्मतिप्रियः ॥ ६ ॥ एते तीर्थ-कृतोऽनंता भूतसद्भाविभिः ममा । पुर्याजलिप्रदानेन सत्कृताः संतु शांतये ॥ पुष्पांजलिः ॥ इति जिनयज्ञविधानं ॥

॥ अथ अह्द्रिक्तिविधानं ॥ यद्गर्भावतरे गृहे जनवितुः प्रागेव राकाज्ञ्या पण्मासान्नवचारुरत्नकनकं वित्तेश्वगे वर्षति । भात्युवी मिणगिभणी सुरसिरक्रोरीक्षिता षोडशस्वप्रेक्षामुदितां भजीति जननीं श्रीदिष्टुपायोंऽपि तां ॥ १ ॥ प्रछन्नं जननोमुपास्य शयनादानीय शच्यार्षितं यं नत्वा सचतुर्णिकायविबुधः श्रीमत्करींद्राश्रितः। सौधर्में।ऽकनिवेशितं सुरगिरिं नीलाऽभिषिच्यांबुना संयोज्योपवरत्यजस्रमसमैभेंगिः सभासैः पुनः ॥२॥ किंकुर्वाणस्रॅइवृंदविषयानंदाद्विरक्तः स्तुतो यो लौकांतिकनाकिभिः शिविकया निष्क्रस्य गेहान्महैः दिन्यैः सिद्धनतीद्धया वनतरं पूत्वा परं दीक्षया भुंक्ते शुद्धनिजात्मसंविदमृतं स त्वं स्फुरस्येष नः ॥ ३ ॥ सम्यग्दाष्टिकृशाकृशवतशुभात्साहेषु तिष्ठन् कचित् धर्मध्यानबलादयत्नगलिता आयु स्रयः सप्तमे । दृष्टिमा प्रकृतिः समातपचतुर्जातित्रिनिद्रादिधाश्वअस्थावरसूक्ष्मतिर्यगुभयोद्योतं कषायाष्टकं ॥ ४ ॥ क्केंब्यं स्वेणमथादिमेन नवमे हाम्यादिषट्कं वृतं क्षिनोदीचपृथकृतादि दशमे लोभं कषायांतकं । निद्रां सप्रचलामुपांत्यसमये दृग्विन्नविन्नं चतुर्दीपं च क्षिपते परेण चरमे शुक्केन सोऽईल्लाम ॥ ५ ॥ इव्यं भावमथादिमुक्ष्ममधियन्नकावितकैः स्फुरलर्थव्यंजनमंग-लैंगपि पृथक्तवेनापि संकामता । कर्माशाशनवस्थितेन मनसा प्रौढार्भकोत्साहकौत्कंठेन हुमि-वाणुशं परशुना छिंदन्यतीष्वध्यसि ॥ ६ ॥ क्षण्णे मोहरिपौ भजनुरुयथाख्याताधिराज्यश्रियं शुद्ध- पृजापाठ

स्वात्मनि निर्विचाराविलमत पृवेदितार्थिश्रतः । स्वष्छंदोच्छलदुञ्वलोञ्वलचिदानंदैकभावोद्गलच्छे-षारिवजवैभवस्पुटमाम त्वं नाथ निर्म्थथराट् ॥ ७ ॥ विश्वैश्वयंविषातिषातिदितजां च्छेदाहतानंतदक्-मंबिद्वीर्यमुखात्मिकस्थिजगताकीणे सदस्यान्धितः । जीवन्मुक्तिमृपींद्रचक्रमहितस्तीर्थं चतुस्त्रिशता क् र्राप्तिऽतिशयैः पुनास्यपि पशुन् संप्रातिहार्याष्टकैः ॥ ८ ॥ देवाञ्यक्तिविशेषमंञ्यवहते व्यक्तोञ्ज-सहांच्छनं श्रीमत् लत्कमपप्रयुग्मसततांपास्तौ नियुंक्तं शुभैः । यक्षद्वंद्वमवस्यमेतदुचितैः प्राचैरिदा-नींधनैदेंवेंद्रेरिप मान्यशैशवमदाप्येष्यिक्रिशिष्यिस ॥ ९ ॥ द्वौ गंधौ रसवर्णबंधनवपुः संघातकात् पंचराः षट् षट् संहननाकृतीः सुरगती सम्वानुपृर्व्यामुखे । खत्रज्ये परघातकागुरुलघूछ्वासोपघाता-यशोऽनादेयशुभसुस्वरस्थिरयुगं स्पर्शाष्टकं निर्मितं ॥ १० ॥ त्र्यंगोपांगमपूर्वदुर्भगयते प्रत्येकनीचैः कुछे वैद्यं चान्यतमं द्विसप्तिमुपांतेऽमूरयोगक्षणे । आदेयं सनिजानुपूर्विनृगती पंचाक्षजाति यशः पर्यामित्रमबादगणि सुभगं मर्त्यायुरु हैं कुलं ॥ ११ ॥ वेद्येनान्यतरेण तीर्थकृदिमा व्यग्रादशाप्यंतिमे निःकृत्य प्रकृतीरनुत्तमसम्गि छन्निकया ध्यानतः । यः प्राप्तो जगद्रयमेकसमयेनोर्ध्वगमात्माष्ट्रभिः सम्यक्तवादिगणैर्विभाति स भवानत्रार्पितो व्याजगात् ॥ १२ ॥ मुक्तिश्रीपरिरंभनिर्भरचिदानंदेन येनोङ्झितं देहं हाक् स्वयमस्थिसंहतिछटिद्वामेव मायामयं । ऋत्वाझींद्रतिरीटपावकयुतैः श्रीचंदनाः होर्मदा मंस्कृत्याभ्यपयांति भस्म भुवनाधीशाः स जीयात् प्रभुः ॥ १३ ॥ इत्थं बाह्यमथांतरं जिन पते रूपं शिलादौ शुभे साकारे यदि वा परत्र विधिवत् संस्थाप्य नित्यं महेत् । दीर्घ जीबितमु-द्धमर्थमितं संतानमुद्यसुखं व्याप्ताशाधरमश्नुतेऽत्र च यशो दिव्याः श्रियोऽमुत्रतः ॥ १४ ॥ श्रेयोमार्गानभिज्ञानिह भवगहने जाज्वलषुःखदावस्कंदे चंकम्यमानानतिचाकितमिमानुद्धरेयं वरा-कान् । इलेवाईत्पदानुग्रहरसविलमङ्गावनोपात्तपुण्यान् प्रकांतैरेव वाक्यैः शिवपदमुचितैः शास्ति योऽईन् स नोऽव्यात् ॥ १५ ॥ इत्यईङक्तिविधानं ॥

## ॥ अथ सिद्धभक्तिविधानं ॥

प्रक्षीणे मलवर्मणि स्वमहिस स्वात्मप्रकाशात्मके मज्जंतो निरुपाल्यमोहचिदचिन्मोक्षार्थतीर्थिक्षणं । कृत्वानाद्यपि जन्म शांतममृतं साध्याप्यनंतिश्रितान् सहग्धीनयवृत्तसंयमतपान् सिद्धान् भजेऽघ्येण वा ॥ १ ॥ अनेनाहंत्प्रतिमाग्ने सिद्धनाम्ना अध्ये दत्वा भत्त्या स्तुवीत ॥ तथा हि ॥ (येथं श्रीजिनप्रतिमेस एक अध्ये देजन पुढें लिहिल्याप्रमाणें स्तुति करणें.) अर्हत्प्रतिष्ठारंभिकियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावंदनास्तवसमेतं श्रीमित्सद्धभिक्तं कायोत्सर्गं करोम्यहं । इत्युचार्य । ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । णमो उवस्तर-याणं । णमो ळोए सव्यसाहूणं ॥

चत्तारि मंगळं । अरहंता मंगळं । सिद्धा मंगळं । साहू मंगळं । केवळिपण्णंतो धम्मो मंगळं ॥ चत्तारि ळोगुत्तमा । अरहंता ळोगुत्तमा । सिद्धा ळोगुत्तमा । साहू ळोगुत्तमा । कि के बळिपण्णंतो धम्मो छो उत्तमा ॥ चत्तारि सरणं पव्वज्ञामि । अरहंते सरणं पव्वज्ञामि । सिद्धे सरगं पव्यजामि । सार् सरणं पञ्जजामि । केवळिपण्णंत धरमं सरणं पव्यजामि ॥ अड्डाइ-जीम दीवेसु । रोगु समुद्देसु । पंणारतकम्मभृमिसु । जावग्हंताणं । भयवंताणं । आदियराणं । तित्ययराणं । जिणाणं । जिणुत्तमाणं । केवळियाणं । सिद्धाणं । बुद्धाणं । परिणिब्बुद्धाणं । अंत-यदाणं । पारयदाणं । धम्माइरियाणं । धम्मदेसियाणं । धम्मणायगाणं । धम्मवरचाउ-रंगचक्कवट्टीणं । देवाहिदेवाणं । णाणाणं । दंसणाणं । चिरत्ताणं । सदा करेमि किरियम्मं भंते सामाइयं । सञ्बसावज्जोगं पञ्चल्खामि । जावज्जीवं निविहेण कायेण । ण करेमि । ण कराएमि । अण्णं करंतंपि ण समणुमण्णामि । तस्स भन्ने अहचारं पडिक्समामि । णिदामि अप्पाणं । गरहामि अप्पाणं । जावरहंनाणं । भयवंताणं । पञ्जुवासं करेमि तावकायं पावकम्मं दुबरियं वोमरामि ॥ ॐ णमो अरहंताणं॰ साह्णं ॥ जपं कुर्यात् ॥ येथे नमोकारमंत्राचा जप ९।२०।५४।१०८ सवडीनुसार करणें.)

# ॥ अथ थोसामि दंडकं ॥

थोसामि हं जिणवरे तित्थयरे केवळीअणंतिजिणे । णरपवरळोयमहिए विहुवरयमळे महंपण्णे ॥ १॥ ळोयमुज्जोयवरे धम्मं तित्थंकरे जिणे वंदे । अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवळिणो ॥ २ ॥उस- 11 63 1

हमजियं च वंदे मंजवमभिणंदणं च मुमइं च । पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ ३ ॥ सुविहिं च पुप्तयंतं सीयळसीयंसवासुपूजं च । विमळमणंतं भयवं धम्मं संतिं च वंदामि ॥ ४ ॥ कुंथुं च जिणवरिंदं अरं च मिछ्छं मुणिमुन्वयं च णर्मि । वंदे अरिड्रणेमिं तह पासं बहूमाणं च ॥ ५ ॥ एवं मए अहित्युदा विहुवरयमळा पहीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ६ ॥ कित्तियवंदियमहिया एदे ळागुत्तमा जिणा सिद्धा । आरोगगणाणलाहं देत समाहिं च मे बाहिं ॥ ७ ॥ चंदेहिणिम्मळयग अपिंचेहिअहियप्पहा संता । सायरइवगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ८ ॥ णमो अरहंताणं इत्यादि जपं कुर्यात् ॥ ( येथेंही पूर्ववत् नमो-कारमंत्राचा जप करणें. ) मिडानुडूतकमंत्रकृतिसमुद्यान् साधितात्मस्त्रभावान् वंदे सिडिप्रसिध्ये तद्नुपमगुणप्रग्रहाकृष्टितुष्टः । मिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहाराद्योग्योपादान-युक्तया दृषद् इह यथा हेमभावोपलब्धः ॥ १ ॥ नाभावः सिद्धिरिष्टा न निजगुणहतिस्तत्तपो-भिनं युक्तरस्त्यात्मानादिबद्धः म्बक्नुतजफलमुक् तत्क्षयान्मोक्षभागी । ज्ञाता इष्टा स्वदेहप्रमितिरुप-शमाहारिवस्तारधर्मो धीव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इता नान्यया साध्यसिद्धिः॥ २॥ स त्वंत र्बाह्यहेतुप्रभवविमलसद्दर्शनज्ञानचर्यासंपद्रेतिप्रघातक्षतदुरिततयाः व्यंजिताचित्यसारैः । कैवल्यज्ञानदः ष्टिप्रवरमु**खमहावीर्य**सम्यक्तवलिषज्योतिवांतायनाद्यैः रिथर्परमगुणैर**ह**तैर्भासमानः॥३॥ जानन्

पूजापाठ प्रथम् समस्तं सममनुपरतं संप्रमृष्यम् वितन्वन् धुन्वन् ध्वांतं नितांतं नित्तिमनुसभं प्रीणयन्नीश-भावं । कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा ह्यात्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सन्ख्यंभूः प्रवृत्तः ॥ ४ ॥ छिदन् शेषानशेषान्निगलबलकलींस्तैरनंतस्वभावैः सूक्ष्मत्वाग्न्यावगाहा-गुरुलघुकगुणैः क्षायिकैः शोभमानः। अन्येभान्यव्यपोहप्रवणबिषयसंप्राप्तलब्धिप्रभावैरूर्ध्ववज्यस्वभा-वात्समयमुपगतो घाम्नि संतिष्ठतेऽम ॥ ५ ॥ अन्याकारामिहेतुन च भवति परो येन तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एव हामुर्तिः । क्षुत्तृष्णाश्वासकासञ्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोहञ्या पत्यापुत्रदुःस्वप्रभवभवहतेः कोऽस्य सौरूयस्य माता ॥ ६ ॥ आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतवाधं विशालं वृद्धि-हासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिद्वंद्वभावं । अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्चतं सर्वेकालमुन्कृष्टानंतसारं परमसुन्वमनस्तम्य सिद्धस्य जातं ॥ ७ ॥ नार्थः क्षुचृद्धिनादााद्विविघरसयुतै-रञ्जपानैरशुच्या नाम्पृष्टैर्गधमान्यैनं हि मृदुशयनैग्लीनिनिद्राद्यभावात् । आतंकार्चेरभावे तदुपशम-नसन्त्रेषजानर्थतावद्गीपानर्थक्यवद्वा व्यपगनितिमिरे दृश्यमाने समस्ते ॥ ८ ॥ ताद्वसंपत्समेता विविधनयतपःसंयमज्ञानदृष्टिचर्यासिद्धाः समंतात प्रविततयशसो विश्वदेवाधिदेवाः । भूता भव्या भवंतः सकलजगति ये स्तूयमाना विशिष्टेंस्तान् सर्वान् नौम्यनंतान् निजगमिषुररं तत्स्वरूपं त्रिमंध्यं ॥ ९ ॥ अहिवहकम्ममुक अहुगुणहु अणुवमे सिद्धे । अहुमपुढविणिविहे णिहियकजो

य वंदिमो णिखं ॥ १ ॥ तित्थयडियरसिद्धे जळघळआयासणिन्बुदे सिद्धे । अंतयहियरसिद्धे उक्करसजहण्णमङ्ग्रमोगाहे ॥ २ ॥ उत्तमहतिरियळोए छिन्नहकाळे य णिब्बुदे सिद्धे । उवसग्ग-णिरुवसग्गे दीवोवहिणिब्बुदे य वंदामि ॥ ३ ॥ पच्छाडीयरसिद्धे दुगतिगचउणाणपंचचारयमे परिवडियापरिवडिये संजमसंमत्तणाणमादेहिं॥ ४ ॥ साहरणासाहरणे असमुष्घादीदरे य णिब्बादे ठियपळियंकाणिसण्णे विगयमळे परमणाणगे वंदे ॥ ५ ॥ पुंत्रेयं वेयंता पुरिसा जे खवगसेडि-मारूढा । सेसोदयेणवि तहा झाणुवजुत्ता य तेहु सिझ्झंति ॥ ६ ॥ पत्तेयसयंबुद्धा बोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा । पत्तेयं पत्तेयं समयं च पणिवदामि सदा ॥ ७ ॥ पण णवदु अहवीसा चउ तिय णवदी य दोण्णु पंचेव । बावण्णहीणिबयसय पयडिविणासेण होति ते सिद्धा ॥ ८ ॥ अङ्ग सयमब्बाबाहं सोख्खमणंतं अणोवमं परमं । इंदियविसयानीदं अप्पुत्थं अंचवंच ते पत्ता ॥ ९ ॥ असरीरा जीवघणा उवज्ञत्ता दंसणेण णाणेण । सायारमणायारं लख्खणमिदं तु सिद्राणं ॥ १० ॥ समत्त्रणाणदंसणवीरियम्ह्मं तहेव अवग्रहणं । अगुरुलहुगमब्बाबाहं अट्टगुणा सिद्धाणं ॥ ११ ॥ लोयगामत्थयत्था चरमसरीरेण तेहु किंचुणा । गयसिद्ध मुसगभ्मे जारिस-मायार तारिसायारा ॥ १२ ॥ जरमरणजम्मरहिया ने सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तरस । दिंतु वरणाणलाहं बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥ १३ ॥ किञ्चा काओमग्गं चउग्हयदोसविरहियं सुविसुद्धं । अइभ-

षुजापाठ

त्तिमंपजुत्तो जो वंदइ नो लहु तहइ मिछिसुहं ॥ १४ ॥ तत्रसिद्धे णयसिद्धे संजमिति चिन्तिसिध्दे य । णाणि दंसणिक्ष य सिध्दे मिरमा णमंसि ॥ १५ ॥ इन्छामि भंते । सिध्दमिकाऑमगो कओ । तस्स आहोचेउं । सम्मणाण मम्मदंसण सम्मचिरत्तिजुत्ताणं । अडिविहकम्मविष्पमुद्धाणं । अहगुणमंपण्णाणं । उद्दृढीयमन्थयिद्धपद्दियाणं । तत्रसिध्दाणं । णयसिध्दाणं ।
संजमिसिध्दाणं । चारितासिध्दाणं । भत्ति णिखकाळमधिम । पृजेमि । वंदामि । णमंसामि ।
दुख्खख्खओं । कम्मख्खओं । बोहिलाहों । मुगइगमणं । समाहिमग्णं । जियगुणमंपित होउ
मझ्झं ॥ इति सिध्दभक्तिविधानं ॥

## ॥ अथ स्वस्त्ययनविधानं ॥

आकृष्टिं सुरमंपदां विद्धती मुक्तिश्रियो वश्यतामुद्धारं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्देषमात्मेनमां। स्तंभं दुर्गमनंशित प्रयततो मोहम्य सम्मोहनं पायात्पंचनमिक्तियाक्षरमयी साऽऽराधना देवता। इत्याशीर्वादः॥ श्रध्दानबोधनिवशुष्द्विवध्दंमानवृत्तामृतानुभवमंभवसंपदौधाः। स्पूर्जत्तपःस्पुरित्तिलिधगणाधिपत्यः स्वस्तीः कियासुरसकृत्परमर्पयो नः॥ १॥ एकांतसंशयतमोऽभिनिवेशमूलहर्गोहनिग्रह्विकस्वरचित्त्वरूपाः। स्याद्दादसंविद्मृतस्रवमानभावाः स्वस्तीः कि०॥ २॥ उद्यद्दयारमलिहिप्रियपध्यवाचः प्रीत्योपयोग्यवप्रहा हतमारदर्षाः। मुर्छाछिदो रजनिभोजनवर्जिनश्र

स्यम्तीः ब्रियामुरसकृत्परमपंयो नः ॥ ३ ॥ सूत्रानुमारिगमना छपनाञ्चनात्मधर्मीगसंप्रहविसर्ग-वपुर्मलाच्छाः । याथातम्यदर्शनखलीनजितंद्रियाश्च स्वस्तीः क्रि॰ ॥ ४ ॥ सामायिकस्तवनवंदनपाप-नामन्याजप्रतिक्रमणकायविसर्जनेषु । इञ्यादिषट्कनिहतात्मसु जागरूकाः स्वस्तीः क्रि॰ ॥ ५ ॥ अस्नानभुशयनलोचनचेलतैकमुक्तिष्वदंतधवने स्थितिभोजनं च । शक्ताः परीपहसहाः सहितास्त-पोभिः स्वस्तीः क्रि॰ ॥ ६ ॥ क्षांत्याजेवमृदुलसंयमसत्यशौचत्यागैरकिंचनतया तपसाऽमलेन । ब्रह्म-वतेन च द्शात्मवृषेण भांतः स्वस्तीः कि॰ ॥ ७ ॥ शुध्यप्टकेन विनयांगवचाह्दीर्यां सुत्सर्गभैक्षशय-नामनगोर्चरण । रोचिष्णवः सद्वयोगदृढाभियोगाः स्वस्तीः कि॰ ॥ ८ ॥ स्वस्त्याः प्रदेशचलपुद्ग-लपाकदेहनामोद्यात्ततन्वाग्मनसम्य वीयं । कर्मागमांगमपवर्गधिया कशंतः स्वस्तीः कि॰ ॥ ९ ॥ माम्यप्रतिक्रमपरीपग्हिरशुद्धो लोभानुकृष्टिकलुपेऽकलुपे च वृत्ते । नित्योद्यता मुहुरिषष्ठितधर्म-शुक्काः स्वस्तीः कि॰॥१०॥ दृग्बोधमंबलितमंब्बलनाः कृषायतीवेतरोद्यसमापगमात्रमाते यांगित्वयोगविगमाश्च कृत्विप्रकाराः स्वस्तीः कि॰॥ ११॥ स्वाध्यायदिब्यद्दगनित्यपुरःसरानुप्रे-क्षाममक्षिणयदाकितचित्तदैत्याः । एकत्वनत्वसृतपोधृतभावनेद्याः स्वस्तीः कि ।। १२ ॥ जाप्रज्ञिने-इसमयाः समशत्रुमित्राः वृध्यादिलभ्विमहिमानुगृहीतविश्वाः । शीया रसाकुलिनसिंहगजाधिसेन्याः स्वस्तीः कि॰ ॥ १३ ॥ सुत्रे पुटाकवकुशप्रथिताः कुर्शाला निर्वेयनामकलिताः सकलावबोधाः । युजापाठ

ये रनातकास्त इह पंचतयाऽप्यसंगाः स्वरतीः क्रि॰ ॥ १४ ॥ येऽत्र कचिन्मनुजलोक इहोपसर्ग-संसर्गिणः स्थिरिषयोऽनुपसर्गिणां वा । शुद्धात्मसीवदमुदारमुदो भजंतः स्वस्तीः क्रि॰ ॥ १५ ॥ एवंविधात् स्वस्त्ययनादपास्तसंक्षेशभावोदितशुद्धभावः । जिनाभिषेकादिविधीन् विधत्ते यः सोऽश्नुते धर्मयशोऽश्र शर्मे ॥ स्वस्त्ययनमेतिहस्तरेण मनःप्रसादेन विधानं ॥ इति स्वस्त्ययनविधानं ॥

# ॥ अथातोमहर्षिस्तवनपर्युपासनविधानं ॥

वृषं वृषभसेनाद्याः सिंहसेनादयोऽजितं । शंभवं चारुमेनाद्या वज्रनाभिपुरःसराः ॥ १ ॥ किष्धजं चामराद्याः सुमितं पद्मलां छनं । ये वज्रचमराः प्रष्ठाः सुपार्श्व बलपूर्वकाः ॥ २ ॥ चंद्रप्रभं दत्त- सुख्याः पुष्पदंतं समाश्रिताः । विद्भाद्याः शीतलेशमनगाराः पुरागमाः ॥ ३ ॥ कुंथुप्रधानाः श्रेयांसं धर्माद्या द्वादशं जिनं । विमलं मेरुपौरम्त्या जयायीद्याश्रतृदेश ॥ ४ ॥ धर्म त्वरिष्टसेनाद्याः शांतिं चकायुधादयः ॥ स्वयंभूप्रमुखाः कुंयुं कुंभायोद्यास्तरप्रमुं ॥ ५ ॥ मिर्छ विशाखप्रमुखाः माल्याद्या मुनिसुव्रतं । नमेशं सुप्रभासाद्या वरदत्ताप्रतःसगः ॥ ६ ॥ निर्म पार्श्व स्वयंभ्वाद्या गौत- माद्यास्य सन्मितं । तेभ्यां गणधरेशभ्यो दत्तोऽध्योऽयं पुनातु नः ॥ ७ ॥ ॐ इतिं चतुरशितिलक्ष- गुणगणधरचरणेभ्योऽध्यं निर्वपामि स्वाहा ॥ ये सन्मितिरिद्दभूतिर्वायुभुत्यप्रिभृतिकौ । सुधर्ममौर्य- मौक्याख्याः पुत्रमैत्रेयसंज्ञकाः ॥ ८ ॥ अकंपनो निद्वेलाख्यः प्रभासस्य गणाधिपाः । एकादश-

धयोगीनां मुन्यादींस्तानुपासहं ॥ तेश्यो गणधरे ॥ ॐ व्ही चतुर ॥ ९ ॥ श्रीगौतमसुधर्माः इजंन्वास्यान् केवलेक्षणान् । श्रुतकेवलिनो विष्णुनंदिमित्रापराजितान् ॥ १० ॥ गोवर्षनं भइबाहुं दशपूर्वघरान् पुनः । विशासं श्रीष्ठिलाचार्यं क्षत्रियं जयसाह्नयं ॥ ११ ॥ नागसेनं च सिद्रार्थं धृतिषेणसमाद्वयं । विजयं बुद्धिमद्रंगदेवाह्वं धर्मसेनकं ॥ १२ ॥ एकादशांगनिष्णातान् नक्षत्रं जयपालकं । पांड्रं च धुवसेनं च कंसार्थ चाप्रिमांगिनः ॥ १३ ॥ सुभद्रं च यशोभद्रं भद्र-बाहुमनुक्रमात् । लोहार्यं च यजामं।ऽत्र जिनसेनादिकानि ॥ १४ ॥ तेभ्योगणध• ॥ ॐ व्हीं चतुर ।। यजेऽह्द्वेलिमुक्तांगपूर्वीशं माघनंदिनं । धरसेनगुरुं पुष्पदंतं भूतबार्लं तथा ॥ १५ ॥ जिनचंद्रं कुंदकुंदाचार्योमास्यातिवाचकौ । समंतभद्रखाम्यार्य शिवकोटिं शिवायनं ॥ १६ ॥ पुज्यपादं चैलाचार्यं वीरसेनं श्रुतेक्षणं । जिनसेनं नेमिचंद्रं रामसेनं सुतार्किकान् ॥ १७॥ अकलंकानंतिवद्यानंदमाणिक्यनंदिनः । प्रभाचंद्रं रामचंद्रं वासर्वेदुमवासिनं ॥ १८ ॥ गुणभद्रा-दिकानन्यानिप श्रुततपःपरान् । वीरांगदांतानध्येण सर्वान् संभावयाम्यहं ॥ तेभ्यो गण॰ ॐ न्हीं चतु॰ ॥ १९ ॥ निर्म्रथाः शुध्दमूलोत्तरगुणमणिभिर्येऽनगारा इतीयुः सज्ञां ब्रह्मादिधर्मै र्वृषयतिचये बुध्दिलब्ध्यादिसिध्ये । श्रेण्योश्चारोहणैये यनय इति समग्रेतराद्यक्षबोधैये मुन्या-ख्याश्च सर्वे प्रमव इह ह् तानवंयामा मुमुश्चत ॥ २० ॥ निर्वेगमौष्टवतपप्रपुरात्मबोधान् संवि- पूजापाठ

द्विकस्वरमुद्रोऽद्वृतदिव्यशक्तीन् । बुध्यौपधीन्बलतपोरसविक्रियर्ष्ट्रिक्षेत्रिक्रयर्ष्ट्रिकलितान् स्तुमहे मह-पीन् ॥ २१ ॥ ये केवलावधिमनःपर्ययिनो बीजकोष्ठयुष्दियुजः । संभिन्नश्रोतृतया भांतश्र पदा-नुसारयुताः ॥ २२ ॥ दूरस्पर्शनरसन्द्राणश्रवणावलाकनसमर्थाः । सदशचतुर्दशपूर्वाष्टांगमहानिमि-त्तज्ञाः ॥ २३ ॥ प्रत्येकबुद्धवादीन्प्रज्ञाश्रवणांश्च बुध्दऋद्धिपतीन् । तीव्रतपाऽस्तविपक्षानष्टादश्यापि तानीडे ॥ २४ ॥ रोगाः सर्वे विण्मलामर्षज्ञञ्च्वेलैः सर्वेर्नापि शाम्यंति येषां । सिध्दा दृष्टचा स्याद्विषत्वेन ये च त्रायं तानचेंऽष्टधाप्योषधीशान् ॥ २५ ॥ आध्यायंत्यिवलं शृतार्थममलं येंऽतर्मुहूर्तेऽश्रमात् तह्र-त्क्रुत्सनमधीयते श्रुतमिविच्छिन्नं पठंतोऽपि च । उच्चैर्याति न कंठहानिमिष्ठलं स्रोकं क्षमंतोऽन्यतोऽप्यं गुल्या न्यसितुं बलानि बलिनस्त्रेधापि ते संतु नः ॥ २६ ॥ चरंति घोरं महदुप्रदीमं तप्तं तपो घोरगुणं त्रिगुप्ताः । ब्रह्मापि ये घोरपराक्रमाश्च ते सप्तघाष्युत्तममात्तपंतु ॥ २७ ॥ वाग्दृष्टी कुरुर्तोऽिगनां लघुविषावेषेण मृत्युं कृतां येंयुँक्तैर्घृतदुग्धमध्वमृत्वद्यत्पाणिपात्रार्पितं । स्यारुभौजनमप्युदश्चिदुदिः तावाचानुगृण्हंति ये तद्कत्तान् कृपया सद्दग्विषघृताद्याश्राविणः स्तौमि तान्॥ २८॥ वंदेऽणि-ममहिमलिषमगरिभैदयापिवदीकृताप्रतिषातैः। प्राप्तिप्राकाम्यरूपित्वांतर्धानैश्व विकियर्द्धगतान् ॥२९॥ न क्षीयते चिकिबलेऽपि मुंजिते यद्वचरोषं दहतः सुरादयः। वसंति ये धाम्नि चतुष्करेऽपि ते भांतृभयक्षीणमहानुशालयः ॥ ३० ॥ जंधश्रेण्यप्रिशिखाजलद्लफलपुष्पबीजतंतुगतैः । चारणनाम्ना स्वैरं चरतश्च दिवा नु विक्रियर्धिदगतान् ॥ ३१ ॥ इत्यन्यदुज्ञवनपोमहिमोदितर्ध्दीनाचार्यपाठकयतीन् जगदेकभर्तृन् । वंदारुराश्रयति कामिप भावशुर्धिद क्षिप्रं यया दुरितपाकमपाकरोतु ॥ ३२ ॥ इति महर्षिस्तवनम् ॥ सिद्धानुचरेण पुष्पांजलि विकीर्य पंचांगप्रणामं कुर्यात् ॥ ( येथे पुष्पांजलि करून सिध्दपरमेष्टीना पंचांगाने नमरकार करणें. दोन हात दोन गुड़ेषे व एक मस्तक यांना पंचांग किंवा पंचमुष्टि झणतात. )

# ॥ अथ प्रांरंभनिरूपणं ॥

ततो गुरुं समाराध्य धर्माचार्यं दयानिधि । यजमानः सपत्निकः पंचमौष्टिकमानमन् ॥ १ ॥ तदा-शीर्वंचनं गृण्हब्रुपविश्य समंततः । संघट्य हम्तयुगलं गुरुं विज्ञापयेदिदं ॥ २ ॥ भगवन्नयमा-रब्धो जिनेज्याया महाविधिः । आयज्ञांतं विधातव्यं कर्तुमहंसि मे प्रभो ॥ ३ ॥ बालिशोऽहं

१ पूजा करिवणाच्या यजमानाने दपतीसह धर्माचार्य गुरूची (महारकाची) पूजा करून, पंचमुष्ठीने नमोऽस्तु करणें. व त्यापुटें हान जोडून पुढें सागितस्याप्रमाणें विनयपूर्वक प्रश्न करणें. भो धर्माचाय, मा मितमद आहे. महा काहिंच कळत नाहीं. पण जिनावर मिक असल्यामुळें ही महापूजा करण्यास उद्युक्त झालों आहे. तेव्ही पूजा चालविणेस आपण मला योग्य आहां असे बोळून स्तन्ध राहुणें. नंतर धर्माचार्याने त्याजवर कृपाळू होऊन पुढें सांगितस्याप्रमाणें उपदेश करणें ते अमें. भो मन्य, तू या मवसमुद्रांतृन निसटलाम. कारण इद्रसाध्यपूजा करण्यास उद्युक्त झाला आहेस झाणून आतो ही संपेपर्यंत महाचर्य व एकमुक्त (एकवेळ आहार पाणां येणें) बत थे, झावकांची व राजाची मर्यादा राख व त्यांची मदत थे, देव गुक शाखावर मिक्त ठेव, बाखा ऐकन जा, बांधवांचा आदर कर, अलसंतर्पण करीत जा,

न जानामि किसत्रोचितमित्यपि । तथापि भगवत्साक्षात्रमादो मां प्रचोदने ॥ ४ ॥ इति बुवंत-माचार्यो विषयं यष्ट्रपुगतं । अनुगृण्हन् हि कारुण्यवागिति वदतांवर ॥ ५ ॥ भो भव्य भववाग-शितटस्ते निकटोऽभवत । शक्रसाध्यो यदारुष्धां भवताऽयं जिनकतुः ॥ ६ ॥ भद्रं भूयात् सदोदार भवतः शुभचेष्टितः । ब्रह्मचर्यं गृहाणैदं सैकमुक्तं प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ सधर्मिणां च सन्मानं वशी-कारं सधर्मिणां । सर्वेबंधुषु सत्कारमञ्चदानं यथोचितं ॥ ८ ॥ राजानुमननं देवगुरुभक्तिमतंद्रतः । यथावकाशितं शास्त्रवणं ध्यानमात्मनः ॥ ९ ॥ कालोचितविचारं च जिनपूजार्थवस्तुनि । परुषो-किपरित्यागं कालुष्यं परिवर्जनं ॥ १० ॥ विधिह्नं सर्वमतत्ते श्रेयस्करमथोत्तमं । इत्युक्तसद्वत-रकृत्ये तस्य दक्षिणहम्तके ॥ ११ ॥ सौवर्णं राजनं सूत्रं पट्टसूत्रमथापि वा । ब्रप्तीयात् कंकणं

कोणास कठोर भाषण करू नकोस, मिळण्याजेंगे असतील त्या जिनसा पूजेस आणीव, आणि आत्मध्यान करीत जा याप्रमाणें उपदेश करून त्याच्या उजन्या हातांत ककण बावणें, व तसेंच त्याच्या पत्नीच्या दात्या हातात कंकण बांवणें नतर त्याच्या मस्तकावर हात ठेवून वराकडे जाणेस सांगणें. याळाच प्रारंभ निक्रपण क्रणतात.

१ कंकण सुवर्णाचे किया चांदीचे अथवा सुताचे करणें. परतु ते ककण १२ अगुल अविधे व १७ पदराचें असकें पादिने. याजविषयी असे सांगितलें आहे की, द्वादशागुलमात्रेण समर्विशतिततृभिः । इरिद्राकस्कमालिस कंकणं व्रसबंधनं ॥ याप्रमाणानें केळेल्या ककणास इळद अविधे. अशा कंकणाम व्रतबंधनं ककण सण्यात. हें कंकण वार्ये वाजवीत बांधणें

नानावाद्यघोषे समुद्यते ॥ १२ तद्वतान्याददानाया धर्मपत्यास्तदास्य च । वामहस्ते दृढमुक्तयज्ञ-सूत्रं प्रबंधयेत् ॥ १३ ॥ ततोऽपि यजमानस्य प्रमोदवहतः परं । मस्तके इस्तमादाय विस्जेतं गृहंप्रति ॥ १४ ॥ इति प्रारंभनिरूपणं ॥

## ॥ अथ जिनयज्ञदीक्षाविधानं ॥

न्यस्यैवभगवत्पादपीठे दिञ्यप्रसाधनं । कृत्वेदमादधेऽनादिसिष्दमंत्राभिमंत्रितं ॥ १ ॥ अरहंताणं । णमो सिध्दाणं । णमो आइरियाणं । णमो उबझ्झायाणं । णमो ळोए सन्वसाहूणं ॥ चत्तिरि मंगळं । अरहंता मंगळं । सिष्दा मंगळं । साहू मंगळं । केवळिपण्णंतो धम्मो मंगळं । वत्तारि ळोगुत्तमा । अरहंता ळोगुत्तमा । सिध्दा ळोगुत्तमा । साह्र ळोगुत्तमा । केवळिपण्णंतो धम्मो ळोगुत्तमा ॥ चत्तारि सरणं पव्वज्जामि । अरहंते सरणं पव्वज्जामि । सिघ्दे सरणं पव्य-ज्ञामि । साहु सरणं पव्यज्जामि । केवळिपण्णंतो धम्मो सरणं पव्यज्जामि ॥ ॐ न्हीं शांति कुरु र सर्वशांतिं कुरु २ वषट् स्वाहा ॥ अयमनादिसिध्दमंत्रः ॥ ( हा अनादिसिध्दमंत्र होय. ) श्रीचंदनाद्यभिमंत्रितं ॥ [ गंघ, गळ्यांत घालणेची फुलाची माळ, अंतरीय उत्तरीय वस्त्रं, चेंडीच्या गांठीस बांधणेची लहान माळ, मकुट, कुंडल, यज्ञोपवीत, बाजूबंद, (मुजाचे अलंकार) सुवर्ण-कंकण, पोंचें, मुद्रिका, सुवर्णीचा कडवोरा, पैंझण, मुताचें कंकण व मींजी (तीन पदरानें केलेली दर्भाची दोरी) हा सबै जिनसा एका नाटांत घाळून जिनचरणी ठेवण व वरील सिध्दमं-दानें त्या सर्व जिनसा मंत्रणें आणि पुढील मांगितलेल्या मंत्रानें त्या जिनसा क्रमानें घारण ॥ गंधवंत्रं॥ करीत जाणें. ] पृथ्यपूजावदोषण गोशीषेंण हुतालिना। देवाधिदेव-



मंत्राय प्रवित्रांगाय श्रीचंदनानुरुपनं ॥ शास्त्रिय सर्वकर्मविलेपनर-हिताय प्रवित्रांगाय श्रीचंदनानुरुपनं ॥ [सिध्दमंत्राने मंत्रलेले गंध हातांन किंवा एका पानावर घेऊन त्यांत तर्जनीबोटानें (अंगठ्या-जवरुच्या बोटानें) अथवा दर्भानें गंधयंत्र लिहून या मंत्रानें तो गंध अंगाम लावणें.] जिनांधिस्पर्शमात्रेण तैलोक्यानुग्रहक्षमाः । इमाः

म्वाग्रेमावृत्यिर्धारमामि वरस्रजः ॥ सग्धारणं ॥ २ ॥ (येथें फुलाची माळ गळ्यांत घालणें,)
श्रिमावृष्यलगातते श्रुचिरुची भ्राजिष्णुमैतीनरे गच्छालापतिना गुणैनेवियमेष्ट्रीणैरिवासूत्रिते ॥
एकद्रव्यवराईद्दिरभरिपचोष्ट्रेयं प्रवेदये नग्वच्छिद्रे नेह महे प्रभोरहिममे दिव्ये द्धे वाससी ॥
देवांगवस्त्रपरिप्रहः ॥ ३ ॥ [येथें अंतरीय (नेमण्याचें वस्त्र) उत्तरीय (पांघरण्याचें वस्त्र) हीं
२ नवीं वस्तें धारण करणें,] मुक्ताशेखरपट्टयोर्निजकरैराक्रम्य चूलालिकं राज्ञोजित्वरवत् क्षमं
व्यतिकरं रोद्रं बलाष्ट्यतोः । स्कृर्जकंडलकर्णपूररचितोषांनद्रचापश्चिया मूर्भा तन्मकुटं जितार्यमज-

11831

यत्त्वहंत्रणामोद्दरि ॥ शेखरादिविशिष्टमकुटोपयोगः ॥ ४ ॥ (येथे शेंडीस माळ बांधर्णे अगर मस्तकावर किरीट घालणें.) प्रालंबसृत्रजिनसृत्रविराजहारं मद्दर्शनस्फुरितविस्फुरितात्मतेजः। प्रैवे-यकं चरणचारभजं जिनेज्यासज्जं तनोम्यमलचिद्वचि यज्ञसूत्रं ॥ प्रालंबसूतागुपेतयज्ञोपवीत-गृहितिः ॥ ५ ॥ (येथें यज्ञोपवीत, मोत्याचा हार, कंठी, गोप वगैरे गळ्यांत घालणें.) केयूरांगदकटकैदोलास्तंभी जिनेंद्रमुखलक्ष्म्याः। सत्कृत्य भुजौ तद्रसमुन्मुद्र्यितुं करेऽर्पये मुद्रां॥ केयूरादिभिर्युक्तमुद्रिकारवीकारः ॥ ६ ॥ ( येथे बाजुबंद व मुद्रिका घारण करणें, ) छुरिकाच्छवि-विद्युरितं न्पुररुचिचुंबनोत्कदाममुखं । सारसनं वध्वांध्रि सकनकमुद्रं जिनाध्वरे विद्धे ॥ कटिसूत्रा-दिचरणार्मिकाधारणं ॥ ७ ॥ (येथं सुवर्णांचा कडदोरा व कंबरपट्टा कंबरेंत घालणें व तसेंच पायांत तोडे व अंग्रह्मा घालणें.) इदममलिनसम्यग्दर्शनज्ञानदेशव्रतमयचरितात्मा कर्णिका वहाचर्य । रपुरदरमुपवासेनाचरत्नव्रयं मे भवतु भगवदर्हचज्ञदीक्षाविशिष्टं ॥ अर्हद्देवयज्ञदीक्षां-गीकारः ॥ ८ ॥ ( येथें पूजकानं पूजेच्या दिवशीं उपवासाचें व ब्रह्मचर्याचें व्रत तन्वन हुणुप्वीतमञ्जनर्शाचप्रव्यक्तरत्नवयं ख्याताणुव्रतशक्तिपंचवसुवद्विभ्रत्करे कंकणं । मौज्य-श्रीणियुजा जिनकतुमिति बद्धवतं द्योतयन् यज्ञेऽस्मिन् खलु दीक्षितोऽहमधुना मान्योऽस्मि शकैरि ॥ दीक्षाचिन्होहहनं ॥ ९ ॥ (येथें कंबरेम दर्भाचा कडदोरा व उजन्या हातास सुताचें कंकण बांधणं.) ॐ वज्ञाधिपतये आँ हाँ अः ऐं च्हाँ च्हः श्रूँ क्षः इंद्राय संवीषट्॥ अनेनैकविंशितवारात्मन्यधिवासयेत्॥ १०॥ (येथें वरील मंत्र २१ वळा मनांतत्त्या मनांत हाणणं.) विद्योधाः प्रलयं यांतु व्याधयो नाशमाप्रयुः। विषं निर्विपतां यातु स्थावरं जंगमं तथा॥ ११॥ दूरादेव प्रणश्यंतु शाकिनीभृतपन्नगाः। लोके हितं हये ध्यानादेतस्मादपरं परं॥ १२॥ ॐ चीं णमो अरहंताणं अहंद्भ्यो नमः। ॐ चीं णमो सिद्धाणं सिद्धेभ्यो नमः॥ परमात्मध्यानं॥ (येथें या मंत्राने परमात्म्याचें ध्यान करणें.)॥ इति यज्ञदीक्षाविधानं॥

#### ॥ अथ सहस्रनामपूजा ॥

ॐ प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्धलक्षणं त्वां गिरांपति । नामामष्टसहस्रोण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये ॥ १ ॥ श्रीमान् स्वयंभूर्वृषभः शंभवः शंभुरात्मभः । स्वयंप्रभः प्रभुभोंका विश्वभूरपुनर्भवः ॥ २ ॥ विश्वातमा विश्वलोकेशो विश्वलश्चित्रस्राः । विश्वविद्धश्चिविद्येशो विश्वयोनिरनीश्वरः ॥ ३ ॥ विश्वदश्चा विभुषीता विश्वेशो विश्वलोचनः । विश्वव्यापी विधिवैधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ॥ ४ ॥ विश्वकर्मा जगिः जिष्णुर्विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः । विश्वदग्विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनश्वरः ॥ ५ ॥ जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः । अनंतिश्वदिद्यत्यात्मा भव्यबंधुरवंधनः ॥ ६ ॥ युगादिपुरुषो ब्रह्मा पंचब्रह्म- मयः शिवः । परः परतरः सूक्षमः परमेष्ठी सनातनः ॥ ७ ॥ स्वयंज्योतिरज्ञोऽजन्मा ब्रह्मयोनिरयोन्

भी निरवानिजः । मोहारिविजयी जेना धर्मचक्री दयाध्वजः ॥ ८ ॥ प्रशांतारिरनंतात्मा योगी योगी-अरार्चितः । ब्रह्मविद् ब्रह्मतत्क्जो ब्रह्मोद्याविद्यतीश्वरः ॥ ९ ॥ शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः सिखशासनः । सिद्धः सिष्दांतविद् ध्येयः सिष्दसाध्यो जगिष्दतः ॥ १० ॥ सिह्ण्णुरच्युतोऽनंतः ्प्रभविष्णुर्भकोत्सवः । प्रभूष्णुरजरोऽजयौ भ्राजिष्णुधीश्वरोऽन्ययः ॥ ११ ॥ विभावसुरसंभूष्णुः स्वयं भूष्णुः पुरातनः । परमात्मा परंज्योतिश्चिजगत्परमेश्वरः ॥ १२ ॥ इति श्रीमच्छतं ॥ १ ॥ सुवारिगं-घाक्षतचारपुष्पैनैविद्यसद्दीपसुधूपवर्गैः । फलैर्महाद्यैंजिनपं तु भक्तया श्रीमच्छतं तत्परिपृजयामि श्रीमञ्छतार्घ ॥ १ ॥ दिन्यभाषापतिर्दिन्यः पूतवाक् पृतशासनः । पूतात्मा परमज्योतिर्धर्माध्यक्षो दमीश्वरः ॥ १ ॥ श्रीपतिभैगवानहैन्नरजा विरंजाः शुनिः । तीर्थकृत्केवलीशानः पूजाईः स्नातः कांऽमलः ॥ २ ॥ अनंतदीप्रिर्जानात्मा स्वयंबुद्धः प्रजापतिः । मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः ॥ ३॥ निरंजनो जगञ्योतिर्निरक्तोक्तिरनामयः । अचलस्थतिरक्षोभ्यः कूटस्थ रथाणुरक्षयः ॥ ४ ॥ अप्रणीप्रीमणीर्नेता प्रणेता न्यायशास्त्रकृत् । शारता धर्मपतिर्धम्यौ धर्मात्मा धर्मतीर्थकृत् ॥ ५ ॥ वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकंतुर्वृषायुधः । वृषो वृषपतिर्भत्तां वृषभांको वृषो द्रवः ॥ ६ ॥ हिरण्यनाभिभृतात्मा भृतभृद् भृतभावनः । प्रभवो विभवो भास्वान् भवो भावो भवांतकः ॥ ७॥ हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रभूतविभवोऽभवः । स्वयंप्रभुः प्रभूतात्मा भूतनाथो जग- पुजापाट

अभुः ॥ ८॥ सर्वादिः सर्वेदक् सार्वः सर्वेद्यः सर्वेदर्शनः । सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वेवित् सर्वे-लोकजित ॥ ९ ॥ मुगतः मुश्रुतः सुश्रुक् सुवाक् मृग्विंहुश्रुतः । विश्रुतो विश्वतःपादो विश्वदार्षः शुचिश्रवाः ॥ १ ।। सहस्रशोर्षः क्षेत्रज्ञः सहस्राक्षः सहस्रपात् । भूतभव्यभवद्गर्ता विश्वविद्या-महेश्वरः ॥ ११ ॥ इति दिञ्यशतं ॥ विमलजलसुगंधैरक्षतैर्दिञ्यपुष्पैर्वरसुद्गिपैर्धूपनानाफ-लीवैः । त्रिपुलकनकरात्रे स्थापितार्घ्यं यजामो जिनपातिवरादेव्यभाषनाम्नां शतं तत् ॥ दिव्यश-तार्घ्य ॥ २ ॥ स्थविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठः प्रष्ठः प्रेष्ठो वरिष्ठधीः । स्थेष्ठो गरिष्ठो बंहिष्ठः श्रेष्ठोऽनिष्ठो गरिष्ठगीः ॥ १ ॥ विश्वभृद् विश्वसृड् विश्वेड् विश्वमुग् विश्वनायकः । विश्वाशीर्विश्वरूपातमा विश्वाजिद् विजितांतकः ॥ २ ॥ विभवां विभयो वीरो विशोको विजरोऽजरन् । विरागो विर तोऽसंगो विविक्तो वीतमत्सरः ॥ ३ ॥ विनयजनताबंधुर्विलीनाशेषकल्मषः । वियोगो योगविद विद्वान् विधाता सुविधिः सुधीः ॥ ४ ॥ क्षांतिभाक् पृथवीमूर्तिः शांतिभाक् सिललात्मकः । बायु मृतिरसंगात्मा वन्हिमृतिरधमंधक् ॥ ५ ॥ सुयज्वा यजमानात्मा सुत्वा सुत्रामपृजित: । ऋत्विग् यञ्चपतिर्यञ्चो यञ्चांगममृतं इवि: ॥ ६ ॥ व्योममृर्तिरमृतांत्मा निर्लेपो निर्मलोऽचल: । सोममृर्ति सुसौम्यात्मा सूर्यमृतिर्महाप्रभः॥ ७॥ मंतविन् मंत्रकृत् मंत्री मंत्रमृतिरनंतकः। स्वतंत्रस्तंतकृत् स्वांतः कृतांतांतः कृतांतकृत ॥ ८ ॥ कृती कृतार्थः सत्कृत्यः कृतकृत्यः कृतकृतः । नित्यो मृत्युं-

जयोऽमृत्युरमृतात्माऽमृतोन्द्रवः ॥ ९ ॥ ब्रह्मनिष्ठः पग्ब्रह्मा ब्रह्मात्मा ब्रह्मसंभवः । महाब्रह्मपति-बंदोड् महाबद्यपदेश्वरः ॥ १० ॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधर्मदमप्रभुः । प्रशमात्मा प्रशांतात्मा पुराणपुरुषोत्तमः। । ११ ॥ इति स्थाविष्टशतं ॥ ३ ॥ वार्गधतंडुललतांतहविःप्रदीपैर्धृपैः फलैर्वरसद्ध्यै-मिदं कृतं तत् । संपूजये वरस्थविष्ठशतं सुनाम देवाधिदेवजिनपं लमरेंद्रवंद्यं ॥ स्थविष्ठशतार्ध्य ॥ महाशोकष्वजोऽशोकः कः स्रष्टा पद्मविष्टरः । पद्मेशः पद्मसंभृतिः पद्मनाभिरदुत्तरः ॥ १ ॥ पद्म-योनिर्जगद्योनिरित्यः स्तुताः स्तुतीश्वरः । स्तवनाहीं हृषीकेशो जिनजेयः कृतिकयः ॥ २ ॥ गणा-थियो गणज्ये**छो गण्यः पुण्यो गुणात्रणीः । गुणाकरो गुणां**भोधिर्गुणज्ञो गुणनायकः ॥ ३ ॥ गुणादरी गुणोच्छेदी निर्गुणः पुण्यगीर्गुणः । शरण्यः पुण्यवाक् पूतो वरेण्यः पुण्यनायकः ॥ ४ ॥ अगण्यः पुण्य-र्धार्गुण्यः पुण्यकृत् पुण्यशासनः । धर्मारामो गुणग्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥ ५ ॥ पापापेतो विषा-पात्मा विपाप्मा वीतकल्मषः । निर्द्वद्वो निर्मदः शांतो निर्मोहो निरुपद्रवः ॥ ६ ॥ निर्निमेषो निरा-हारो निष्क्रियो निरुपष्लवः । निष्कलंको निरस्तैना निर्धृतांगो निराश्रवः ॥ ७ ॥ विशालो विपुल-ज्योतिरतुलोऽचिंत्यवैभवः । सुसंवृतः मुगुप्तात्मा सुमुक् सुनयतत्ववित् ॥ ८ ॥ एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृदः पतिः। धीशो विद्यानिधिः माक्षी विनेता विह्तांतकः॥ ९॥ पिता पितामहः पाता पवित्रः पावनोऽगतिः । त्राता भिषग्वगे वर्षो वरदः परमः पुमान् ॥ १० ॥ कविः पुराण- **व** इंग्या दु

पुरु से वर्षीयान् वृषभः पुरुः । प्रतिष्ठाप्रसवो हेतुर्भुवनैकपितामहः ॥ ११ ॥ इति महाशतं ॥ ४ ॥ फुछ्वंदैर्विपुलचरुविभास्वद्गीपधूपैः फलौधैः। जिनपतिवरमहाशतके चार्यनाम निमतनग्सुग्रं पूजयेऽहं त्रिशुध्या ॥ महाशतार्थ्य ॥ श्रीवृक्षलक्षणः रुष्ट्णो लक्षण्यः धुभलक्षणः । निरक्षः पुंडर्गकाक्षः पुष्कलः पुष्करेक्षणः ॥ १॥ सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिध्दात्मा सिध्दिसाधनः । बुध्दबोध्यो महाबोधिर्वर्धमानो महद्भिकः ॥ २ ॥ वेदांगो वेदविद वेद्यो जातरूपो विदांवरः । वदवद्यः स्वसंवद्यो विवदो बदतांवरः ॥ १ ॥ अनादिनिधनो व्यक्तो व्यक्तवाग् व्यक्तशासनः । युगादिऋद् युगाधागे युगादिजंगदादिजः ॥ ४ ॥ अती होऽतीं हियोऽधीहो महं हीऽतीं हियार्थं हक् । अनिहियां उहिमहाच्यां महें हमहितो महान् ॥ ५॥ उद्भवः कारणः कर्ता पारगो भवतारकः । अगाद्यो गहनो गुद्धः परार्ध्यः परमेश्वरः ॥ ६॥ अनंतर्ष्ट्रिरमेयर्धिराचित्यर्धिः समग्रधीः । प्राप्यः प्राग्रहरोऽभ्यगः प्रत्यग्रोऽग्रोऽग्रिमोऽप्रजः ॥ ७ ॥ महातपा महातेजा महोदकी महोदय: । महायशा महाधामा महासत्वो महाणुति:॥८॥ महाधैयों महावायों महासंपन् महाबल: । महाशक्तिर्महाःयोतिर्महाभूतिर्महाभृति: ॥ ९ ॥ महा-मतिर्महानीतिर्महाक्षांतिर्महोदयः । महाप्रज्ञो महानंदो महाभागो महाकवि:॥ १०॥ महामहा महाकीर्तिर्महाकांतिर्महावपुः । महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः ॥ ११ ॥ महामहपति

प्राप्तमहाकत्याणपंचक: । महाप्रभुमंहाप्रातिहार्याधीशो महेश्वर: ॥ १२ ॥ इति श्रीवृक्षशतं ॥ चारुनीरगं । शास्त्रितं इस्प्रपुळ्ळके: । सञ्चरप्रदीपधृपसत्करीमंहार्ध्यकै: ॥ देवदेववीतरागसंश्रीवृक्षके शतं । अर्चयामि पापनापनाशनं सुखप्रदं ॥ श्रीवृक्षशतार्घ्यं ॥ महामुनिर्महामौनी महाध्यानो महोदयः । महाक्षमा महाशिला महायज्ञां महामखः ॥ १॥ महात्रतपतिर्मह्यो महाकांतिर्ध-राधिपः । महामैत्री महामेयां महोपायां महादमः ॥ २ ॥ महाकारुणिको भंता महामंत्रो महा यतिः । महानादो महाघोषो महेज्यो महसांपतिः ॥ ३ ॥ महाध्वरश्ररो धुर्यो महौदार्यो महि-प्रवाक् । महात्मा महसाधाम महर्षिमीहितोदयः ॥ ४ ॥ महाक्केशांकुशः शूरो महाभूतपतिर्गुरुः । महापराकमोऽनंतो महाक्रोधरिपुर्वेशी ॥ ५ ॥ महाभवाव्धिसंतारिर्महामोहाद्रिसृदनः। महागुणाकरः क्षांतो महायोगीश्वरः शमी॥ ६॥ महाध्यानपतिर्ध्याता महाधर्मो महावतः । महाकर्मारिहाऽऽत्मज्ञो महादेवो महेशिता ॥ ७ ॥ सर्वद्वेशापहः साधुः सर्वदोषहरो हरः । असंख्येयः प्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥ ८ ॥ मर्वयोगीश्वरोऽचिंत्यः श्रतात्मा विष्टरश्रवाः । दांतात्मा धर्मतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानसर्वगः ॥ ९ ॥ प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः । प्रक्षाणबंधः कामारिः क्षेमकृत् क्षेम-शासनः ॥ १० ॥ प्रणवः प्रणतः प्राणः प्राणतः प्राणतेश्वरः । प्रमाणं प्रणिधिर्दक्षो दक्षिणोऽध्वर्युः विकारध्वरः ॥ ११ ॥ आनंदो नंदनो नंदो वंद्योऽनिद्योऽभिनंदनः । कामहा कामदः कामधेनुर-

पुजापाठ

रिजयः ॥ १२ ॥ इति महामुनिशतं ॥ ६ ॥ नीरैनीरजवासितैः प्रविमर्छर्गधैः मुगंधैर्वरैरक्षुण्णैः कलमाक्षतेः परिमलैः पुष्पैः सुभक्ष्यामृतेः । दीपैर्धृपफलैर्महार्घ्यममलं देवं यजामो वयं नाम्ना तत्स्-खदं महामुनिशतं संसारदुःस्वापहं ॥ महामुनिशतार्घ्यं ॥ ६ ॥ असंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वैकृतांतकृत् । अंतकृत् कांतगः कांतश्चितामणिरभीष्टदः ॥ १ ॥ अजितो जिनकामारि रमितोऽमि-तशासनः । जितकोधो जितामित्रो जितक्केशो जिनांतकः ॥ २ ॥ जिनेंद्रः परमानंदो मुनींदो दुंदुः भिस्वनः । महेंद्रवंद्यो योगींद्रो यतींद्रो नाभिनंदनः ॥ ३ ॥ नाभेयो नाभिजोऽजातः सुव्रतो मनु-रुत्तमः । अभेद्योऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽधिगुरुः सुधीः ॥ ४ ॥ सुमेधा विकमी स्वामी दूरादशौ निरुत्युकः । विशिष्टः शिष्टभुक् शिष्टः प्रत्ययः कमनोऽनघः ॥ ५ ॥ क्षेमी क्षेमंकरोऽक्षय्यः क्षेमध र्मपतिः क्षमी । अप्राद्योऽज्ञाननिप्राद्यो ध्यानगम्यो निरुत्तमः ॥ ६ ॥ सुकृती धातुरिज्याईः सुनयश्च-तुराननः । श्रीनिवासश्चतुर्वक्रश्चतुरास्यश्चतुर्मुलः ॥ ७ ॥ सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक् सत्यशा-सनः । सत्याशीः सत्यसंघानः सत्यः सत्यपरायणः ॥ ८ ॥ स्थेयान् स्थवीयान् नेदीयान् दवीयान् दूरदर्शनः । अणोरणीयाननणुर्गृहराद्यो गरीयसां ॥ ९ ॥ सदायोगः सदाभोगः सदातृप्तः सदाशिवः । सदागतिः सदासीख्यः सदाविद्यः सदोदयः ॥ १० ॥ सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः 🛚 महितसमुद्दत् । मुगुप्तिर्गुपिभृद् गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीश्वरः ॥ ११ ॥ इति असंस्कृतदातं ॥ ७ ॥

वनमलयजशालतिङ्लफुळाचदीपधूपफलानिवहैः । निमतनरामराधिपदेवमसंस्कृतनामशतं पुजये भक्तया ॥ असंस्कृतशतार्घ्य ॥ ७ ॥ बृहन् बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषी धिषणो धीमान् शेमुषीशो गिरांपतिः ॥ १ ॥ नैकरूपो नयोत्तंगो नैकात्मा नैकधर्मकृत् । अविश्लेयो प्रत-क्यांत्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ॥ २ ॥ ज्ञानगर्भौ दयागर्भौ रत्नगर्भौ प्रभास्त्ररः । पद्मगर्भौ जगहर्भौ हेमगर्भः मुदर्शनः ॥ ३ ॥ लक्ष्मीवांस्विदशध्यक्षो ब्रढीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञांगो धीरो गंभीरशासनः ॥ ४ ॥ धर्मयूपो द्यायागो धर्मनेमिर्मुनीश्वरः । धर्मचकायुधो देवः कर्महा धर्मधोषणः ॥ ५ ॥ अमोषवागमोषज्ञो निर्मलोऽमोघशासनः । मुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञः समाहितः ॥ ६ ॥ सुरिथतः स्वारथ्यभाक् स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः । अलेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतरपृद्दः ॥ ७ ॥ वश्येंद्रियो विमुक्तात्मा निरसपत्नो जितेंद्रियः । प्रशांतोऽनंतघामर्षि-र्मगलो मलहाऽनषः ॥ ८॥ अनीरगुपमाभृतो दृष्टिर्देवमगोचरः । अमृतौ मृतिमानैकोऽनैको नानैकतत्वदक् ॥ ९ ॥ अध्यात्मागम्यो गम्यात्मा योगविव् योगिवंदितः । सर्वत्रगः सद्भावी त्रिकालविषयार्थेहक् ॥ १० ॥ शंकर शंवदो दांतो दमी क्षांतिपरायणः । अधिपः परमानंदः परा-त्मज्ञः परात्परः ॥ ११ ॥ त्रिजगङ्कक्षभोऽभ्यर्न्यक्षिजगन्मंगलोदयः । त्रिजगत्पतिपूज्यांघिक्षिलो-काग्रिशिखामाणिः ॥ १२ ॥ इति बृहण्छतं ॥ ८ ॥ अंभःसुगंभैः सद्कैर्मनोज्ञैः पुष्पैईविर्भक्ष्यविचि- प्जापाठ

त्रदीपै: । भूपैः सुध्रम्रान्वितसत्कलौवैदेवं वृद्दामशतं यजेऽहं ॥ बृह्च्छतार्घ्यं ॥ ८ ॥ त्रिकाल-दर्शी लोकेशो लोकदाता इदब्रतः । सर्वलोकातिगः पुज्यः सर्वलोकैकसारियः ॥ १ ॥ पुराणपुरुषः पूर्वः कृतपूर्वीगविस्तरः । आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोऽधिदेवता ॥ २ ॥ युगमुख्यो युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशकः । कत्याणवर्णः कल्याणः कल्यः कल्याणलक्षणः ॥ ३ ॥ कल्याणप्रकृतिदीप्र कल्याणात्मा विकल्मषः । विकलंकः कलानीतः कलिलद्यः कलाधरः ॥ ४ ॥ देवदेवो जगन्नाथो जगद्वंधुर्जगद्विभुः । जगद्धितैषी लोकज्ञः सर्वगो जगदग्रजः ॥ ५ ॥ चराचरगुरुगेष्यो गृहात्मा मद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलञ्ज्वलनसत्रभः ॥ ६ ॥ आदित्यवर्णो भर्माभः सुप्रभः कनकप्रभः । सुवर्णवर्णो रुवमाभः मूर्यकाटिसमप्रभः ॥ ७ ॥ तपनीयनिभस्तुंगो बालाकभिोऽन । संध्याभ्रबभुद्दंमाभन्तप्रचामीकरच्छविः ॥ ८॥ निष्टप्रकनकच्छायः निभः । हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शानकुंभानिभप्रभः ॥ ९ ॥ **पुन्नभा जातरूपाभो दीत्रजांबृनद्पुतिः** सुघौतकलघौतश्री: प्रदीनो हाटकगुति:॥ १०॥ शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पृष्टाक्षरः क्षमः। शत्रुब्रोऽप्रतिघोऽमोघः प्रशास्ता शाशिता स्वभुः ॥ ११ ॥ शांतिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः । शांनिदः शांनिकृत् शांतिः कांतिमान् कामितप्रदः ॥ १२ ॥ श्रेयोनिधिगधिष्ठानोऽवप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । मस्थिरः स्थावरः स्थारतुः प्रथीयान् प्रथितः पृथुः ॥ १३ ॥ इति त्रिकालशतं ॥ ९

नीरैः सुगंधैः कलमाक्षतीषैः पुष्पैवंरैशाहहविःप्रदीपैः । धूपैर्दर्शांगैः सुफलेंमैनोज्ञैर्यजे दातं नाम त्रिकालदर्श ॥ त्रिकालशतार्ध्य ॥ ९ ॥ दिग्वासा वातरसनो निर्प्रयेशो निरंबरः । निर्ध्विचनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुहः ॥ १ ॥ तेजोराशिरनंतौजा ज्ञानान्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽमि-त्रज्योतिज्योतिमृर्तिस्तमोऽपहः ॥ २ ॥ जगब्हामणिर्दीपः शंत्रान् विव्वविनायकः । कलिव कर्मशत्रुमो लोकालोकप्रकाशकः ॥ ३॥ अनिहालुरतंहालुर्जागरूकः प्रमामयः । लक्ष्मीपतिर्ज-गञ्ज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः॥ ४॥ मुमुक्षर्वधमोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मयः। प्रशांतरसञ्जै-लुषो भन्यपेटकनायकः ॥ ५ ॥ मुलकर्ताऽखिलज्योतिर्मलमो मुलकारणः । आप्तो वागीश्वरः श्रेयान् श्रायसोक्तिनिरुक्तवाक् ॥ ६ ॥ प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद् विश्वभाववित् । सुतनु म्तनुनिर्मृक्तः मुगतो हतदुर्नयः॥ ७॥ श्रीशः श्रीश्रितपादानो वीतभीरभयंकरः। उत्सनदोषो निर्विघो निश्वला लोकयत्मलः॥ ८॥ लोकोत्तरो लोकपतिलीकचक्षुरपारधीः। भीरभीर्बुद्ध-सन्मार्गः शुद्धः सुनृतपृतवाक् ॥ ९ ॥ प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिर्नियमितिद्रियः । भदंतो भद्द- विकृद् भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः ॥ १० ॥ समुन्मृलितकमीरिः कर्मकाष्ठाशुशुक्षणिः । कर्मण्यः विकृद् भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः ॥ १० ॥ समुन्मृलितकमीरिः कर्मकाष्ठाशुशुक्षणिः । कर्मण्यः विकृद्धः प्राशुहेंयादेयविचक्षणः ॥ ११ ॥ अनंतशक्तिरच्छिद्धास्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः । त्रिनेत्रस्रदंबकः विवलक्षानविक्षणः ॥ १२ ॥ समंतभद्रः शांतारिर्धर्माचार्यो द्यानिष्ठिः । सृक्ष्मदर्शी जितानंगः विक्षित्रः । सृक्ष्मदर्शी जितानंगः

#### वुजापाठ

कृपालुर्धर्मदेशकः ॥ १३ ॥ शुभंयुः मुखसाद्भतः पुण्यराशिरनामयः । धर्मपाला जगत्पालो धर्भ-साम्राज्यनायकः ॥ १४ ॥ इति दिग्वासःशतं ॥ १० ॥ विमलजलसुगंधैरक्षतैः पुष्पजालैर्वरचरसु-विदापिर्धूपनानाफलैश्व । जिनपतिवरदिग्वासःशंतं पुजयेऽहं प्रणुतनरसुरेंद्रं सौख्यदं तन्न भत्तया ॥ दिग्वासःशतार्ध्य ॥ १० ॥ धाम्नांपते तवामूनि नामान्यागमकाविदैः । सम्रिबतान्यनुध्यायन् पुमान् पूतरकृती समेत् ॥ १ ॥ गोचरोऽपि गिरामासां त्रमवागगोचरो मतः । स्तोता तथाऽप्यसं दिग्धं त्वत्तोऽभीष्टफलं लभेत् ॥ २ ॥ त्वमतोऽसि जगहंधुग्त्वमतोऽसि जगात्रिपक् । त्वमतोऽसि जगद्राता त्वमतोऽसि जगाद्रितः ॥ ३ ॥ त्वमेकं जगतां ज्योतिस्त्वंद्विरूपोपयोगभाक् । त्वं त्रिरूपै-कमुत्तयंगः स्वीत्थानंतचतृष्टयः ॥ ४ ॥ त्वं पंचब्रधतत्वातमा पंचकस्याणनायकः । षड्भेदभावतत्व-ज्ञस्त्वं सप्तनयसंग्रहः ॥ ५ ॥ दिव्याष्टगुणमूर्तिस्त्वं नवकेवललव्धिकः । दशावतारनिर्धायौ मां पाहि परमेश्वर ॥ ६ ॥ युष्मन्नामावलिदृष्धविलसत्स्तोत्रमालया । भवंतं वरिवस्यामः प्रसीदानुगृहाण नः ॥ 🧕 ॥ जयेश जय निर्दंग्धकर्मेधन जया जर । जय लोकगुरो सार्व जगतां जय जित्वर ॥ ८ ॥ इदं स्तोत्रभनुरमृत्य पूर्तो भवति भाक्तिकः । यः सपाठं पठत्येनं स स्यात् कल्या-णभाजनं ॥ ९ ॥ तनः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यधीः । पौरुहूर्ती श्रियं शामुं परमामभि-लाषुकः ॥ १० ॥ स्तुतिः पुण्यगुणोर्न्कीर्तिः स्तोता भव्यः प्रसन्नर्धाः । निष्ठितार्थे भवेत् स्तुत्यः फरुं

निश्चेयमं मुखं ॥ ११ ॥ इति धाम्नां शतं ॥ ११ ॥ पानीयचंदनसदक्षतचारपुष्पैनैवेद्यदीपवरधूप-फलैर्विचिन्नेः । संस्थापितेः कनकिर्नितचारपात्रे धाम्नां शतं सुखकरं परिपूजयामि ॥ धाम्नां-शताद्यं ॥ ११ ॥ यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य च पुनः स्तोता खयं कस्यचित् । ध्येयो योगि-जनस्य यस्तु नितरां ध्याता खयं कस्यचित् ॥ यो नम्रानिप नेतुमुन्नतिमलं नंतन्यपक्षे स्थितः । स श्रीमान् जगतां त्रयस्य च गुरुदेवः पुरुः पातु नः ॥ १ ॥ तं देवं तिदशाधिपाचितपदं धातिश्चयानंतरं । प्रोत्थानंतचतुष्टयं जिनवरं भव्याध्विनीनामिनं ॥ मानस्तंभिषलोकनानतजगन्मान्यं त्रिलोकीपति । प्राप्ताचित्यविहिविभृतिमनधं भक्त्या प्रवंदामहे ॥ २ ॥ इति श्रीजिनसेनाचार्यविर-चितसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्ण ॥ अष्टाधिकोक्तरसहस्रमुनामभाजस्तीर्थेशिनः शतमखैः शतसेव्यमानान् । इत्याचितस्य वसुष्टव्ययुताध्यंदानैः संघम्य संतु सततं वरमंगलानि ॥ पूर्णार्ध्यं ॥

#### ॥ अथ नित्यपूजाकमः॥

ॐ मंगलं भगवानहैन् मंगलं भगवान् जिनः। मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं वृषभेश्वरः॥ १॥ ॐ परमब्रह्मणे नमा नमः स्वभ्नि २ जीव २ नंद २ वर्धस्व २ विजयस्व २ अनुशाधि २ प्रिनिहि २ पुण्याहं २ मांगल्यं २ पुष्पांजिलः॥ घंटाटंकारवीणाक्वणितमुरजयांदां कियां काहला- विश्वकारोदारभेरीपटहदळदळंकारसंभृतघाँपैः। आक्रम्याशेषकाष्टातटमवघितं प्रोद्घटं दभ्रदिभ्रभि-

पुजापाट

ष्टाधिष्ठाईदिष्टिप्रमुखिमह लतांतांजिल प्रोत्क्षिपामि ॥ २ ॥ ॐ इं वाद्यमुद्धोषयामि स्वाहा । वाद्यमुद्वोषणं ॥ श्रीमत्त्रिलोकीतिलकं जिनेषं स्वात्मप्रतिष्ठं सकलप्रतिष्ठं। नत्वा प्रतिष्टातिलकं प्रवक्ष्य मंगृह्य सारं जिनसंहितानां ॥ ३ ॥ जलस्पलशिलावालुकापर्यंतरभूमिशोधनपुरःसरपिप्-रितशुद्धवालुकेष्टकोमलमृत्साधिष्ठिनाधिष्टाने । पंचविधरत्नरमणीयपंचालंकारोपेतशातकुंभमयर्गभ-संभृते । सतत्रौत्यमाद्यसौरभसंसक्तमंदानिलांदोलितपताकापंक्तिविलसिते । मुवर्णशिखरनिकरिव-न्यस्तमाणिक्यमयूखमालाम्लेडिनश्रीविगजमाने । चतुर्दिक्षु गोपुरद्वारतोरणोभयपाश्चेप्रदेशविनिहित-मणिमयमंगलकलशे । विविधावमलांबरविराचितवितानालंबितमुक्तादामाद्यलंकुते । मुक्तिवधूखयंवर-श्रीविवाहविभवनिवासभाभुरे । समुचितसमस्तसपर्ययङ्ग्यसंदोहसमन्वितविपुलतरचैत्यायनने जिनेंद्रकत्याणाभ्युद्यमहामहोत्सवाभिरानेषु । यागमंडपाभ्यंतरेषु मंडपपुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ (येथे मंडपांत फुर्ल व अक्षता टाकणें. ) ॐ मणिमयमहोत्तंभसंभृतत्रयादित्रिवर्धिष्णुचतुर्विशतिकगन्यत मायामसमुत्तुंगचतुरस्रचतुर्होरोत्तंभितघंटादर्पणाद्यलंकृतं । तोरणोपांतरमणीयकं । धवलदुक्लवसन-कन्याकदंबकृतकपिलाविशुद्धगामयपयोद्धमलक्ष्यायसंमार्जनसिंहतं । महीतलविहितविरीचतिविचित्र-रंगावलिविराजितं । समयसमुत्पन्नसुखापशतशंकावहचित्रवितानसंपादितचित्तचमत्कारसीरभासक्तमः धुकरमालाकरंबितकमनीयकं । मुमनमालाकलापनिरंतिरतांतरालं। दशविधानेकष्वजदंडकोटिविषट्य-

मानघनाघनगलन्मुक्तामारसंकासं । मुकाफललंबूषतारकादिविभूषणविभूषितं । विविधाकारकलिता करपकेतुनवमालालंबनधवलकलशाष्ट्रकदर्भमालावरणविभ्राजितं । धूपघटपटलनिर्ध्मरेखासीरभप्र सरमुरभीकृतसकलदिग्मुखं । दर्शनविशुध्दादिषाडराभावनीयभावबीजयवसिद्धार्थीदिद्रव्यबीजकृत-पुंजनिकरंबरंजं । भवद्रव्यरत्नफलपञ्चवदुर्वादिपूजोपकरपरिपूर्णं । घोषविशुद्धप्रवचनपारस्तवधनाः शीवंदित्राद्यप्रमुखनिनादमुखरीकृतदिगंतरिविविधितनयजनपरिपृग्ति । जनमाभिषवणसमयपांडकिश-हातटघटितमहामंडपफललक्ष्मीमात्मशोभातिशयभव्यजनसंकल्प्याभ्यासमात्मसात्क्रवीणं । निर्वाण-कारणदयायागसाधनतया महनीयमखिल्यमंडितं महामंडपिममं बहुमानयामहे ॥ प्रक्षोदंबरपिष्पल-द्रमवटाश्रीतोरणालंकृतैद्वीरैवीरितपापकर्मनिकरैद्वीरैश्रतुर्भिर्युतं । निर्गच्छन्वरधूपधूमपटलाभांताळिमा-लाकुलं घंटादर्पणवस्वदर्भसुमनोमालावलीमंभृतं ॥ १ ॥ आगच्छन्परिपूर्णपुण्यकलदैर्धान्यैः फलै-रावृतं मुक्तालंबकदंबसंभृततटं दीपप्रभाभासुरं । भर्तुर्मुक्तिवधूखयंवरविधावुद्भतसन्मंडपं प्रस्यं वीक्षणसौष्यदं जिनसवायामंडिनं मंडपं ॥ २ ॥ सङ्चानुत्तमांगान् कलितसुमनसांइछास्रसंस्कार-युक्तानन्योन्याबाधमानान फलभितमुखान् संगतानंदसांद्रान् । उत्फुद्धांभोजवक्कान् विमलगुणयुता-ञ्जैनपूजासमेतान् विद्वत्मंचानदोषादमृतभृतघटान् स्थापयित्वाऽर्चयामि ॥ ३ ॥ श्रीमंडपाभं मिलितं त्रिलोकौश्रीमंडितं पंडितपुंडर्गकं । श्रीमंडपं खंडितपापतापं त्रमेण ह्यध्येण च मंडयामः ॥ ४ ॥ ॐ न्हीं मंडपांतरघ्यों इरणं ॥ ( येथें या मंत्रानें मंडपास अध्यं देणें. )

श्रीमज्जैनमहामहोत्सवविधिव्यापारसंसिद्धये भव्यानामपि तन्नियोगनिचयश्रद्धापरीतात्मनां । क्षेमार्थ क्रियमाणवास्तुविधिवत्संघातसंपूजनप्रस्तावं प्रविकीयंते जय जयारावेण पुष्पांजलिः ॥ १ ॥ ॐ न्हीं श्रीं भीं भूः स्वाहा वास्तुपुष्पांजलिः ॥ आलिप्याखिलमंडपादिजगती मृत्पंचगव्यैर्मरुन्मे-धाभीनमरान् समर्च्य वसुधामत्र्यैर्विशोध्य त्रिधा । संतप्यांच ततोऽप्यहीन् कुशतितं निक्षिप्य दिक्षु कमाद्वार्दर्भादिभिरचेयामि महितां सर्वेज्ञयज्ञाक्षिति ॥ २ ॥ ॐ व्हीं प्रकृतिक्रमविध्यवधानाय वेद्यां जातिकुंकमलुलितदभंदूर्वादिक्रमेण वास्तुपुष्पांजलिः॥ श्रीवास्तुदेव वास्तूनामधिष्ठानकृतानिश कुर्वजनुप्रहं कस्य मान्योनासीति मन्यमे ॥ ३ ॥ ॐ न्हीं वास्तुकुमारदेव अत्र आगच्छागच्छ संबीपट् स्वाहा । ॐ न्हीं वा॰ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापनं ॥ सर्वेषु वास्तुषु सदा निवसंतमेनं श्रीवास्तुदेवमिक्छस्य कृतोपकारं। प्रागेव वास्तुविधिकल्पित-यज्ञभागर्माशानकोणदिशि पूजनया धिनीमि ॥ ४ ॥ ॐ ऱ्हीं वास्तुकुमारदेव इदमर्घ्यं पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं बार्लं खस्तिकं यज्ञभागं येजांमहे प्रतिगृह्यतां २ खाहा ॥ वियम्यार्थं कियते पुजा तस्य शांतिभंवेत्सदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदा ॥ शांति-

11 00 1

भारां ॥ इंद्राज्ञया धनदनिर्मितवेदिकायां रत्नावलीरचितमंगलरंगवरूयां । संशोधयामि मृदुपावन-दर्भपुलैयंत्कस्मषं सकलकिल्विपनिर्जरार्थं ॥ ५ ॥ ॐ न्हीं वायुकुमार सर्वविद्यविनाद्यनाय महीं प्तां कुरु २ हूं फट् स्वाहा । षट्दर्भमलैभूमिं सम्माजयेत् ॥ ॐ व्हीं वायुक्मार अत्र आगच्छा-गच्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ न्हीं वा• अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । आहानस्थापनं ॥ मृदुसुरभिवहंतः प्रीयणंतो विनेयान् कुमुदृतृणलवादीन् मार्जयंतो मखोर्व्यो । इह पवनकुमाराः सर्वदाऽऽगत्य शांत्ये विरचितमिद्मुखेः साधु गुण्हीध्वमध्ये॥ ॐ व्ही वायुकुमार इद्मध्येमि-त्यादि ॥ ६ ॥ यरयार्थ • ॥ श्रीतीर्थकृत्सवनमंडपमंडितायास्तोयैः कुशाप्रकलितैरिष्ट वेदिकायाः पातुं सुवर्णकरकोन्नतनाळमुक्तैः संष्ठावयामि रजसामपि संवराय॥ ७॥ ॐ न्हीं मेघकुमार वर्ग प्रक्षलाय २ अं हं झं ठं क्षः फट् स्वाहा । बद्दर्भपूलोपाचजलेन भूमिं सिंचयेत् ॥ ॐ न्हीं मेधकुमार अत्र आगण्छागण्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ न्हीं मे॰ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापनं ॥ परिमलजलनृष्टणा भन्यसस्याभिनृष्यै क्षपितदुरितमास्याः ष्ठानयंतोऽध्वरोर्वी । स्तनितक्रक्मारा विषुदुद्योतितांगा विनहितमगुमुचैरर्घ्यमुद्रारयामि ॥ ८॥ ॐ व्हीं मेघकमार इदमध्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चरं दीपं धूपं फलं बार्ले स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा ॥ यस्यार्थ कियते पूजा तस्य शांतिर्भवेत्मदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्व-

पूजापाठ

कार्येषु सिक्टिदा ॥ शांतिधारां ॥ दर्भाक्षिना प्रांकिषदार्चिपात्रानिःशेषदग्धाधमयेधनेन । श्रीटादिकोषां तभुवं पुनानि प्रागुत्तगशांतगसंगनेन ॥ ९ ॥ ॐ न्हीं वान्हिकुमार ह्म्ल्ड-यूँ ज्वल २ प्रज्वत्र २ तेजपत अमित्तेजसं स्वाहा । पड्दभंपुलानलेन भृभि ज्वालयेत् ॥ जिनविसुनुजनार्थ दीपधपी-पहारै स्वमसि यदिह नित्यं माधुवं माधुसिन्धं । तदिह वरमखं असिन्नार्थपाद्यादिभिस्तामहमनलकः मारं स्थापयाग्यादरेण ॥ ॐ ऋीं वन्हिकुमार इदमध्यमित्यादि यस्यार्थ॰ ॥ १० ॥ स्वस्त्यस्त पातालमधिष्ठितेभ्यः । सत्षष्टिसंख्यातसहस्रकेभ्यः । अत्रामृतानंदितपन्नगेभ्यः पूर्वोत्तरस्यां दिशि संस्थितेभ्यः ॥ ११ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं भूषष्टिसहस्रसंखेग्यो नागेग्योऽसृतांजालें प्रसिचयामि स्वाहा । क्षीरसेचनमैशान्यां दिशि नागमंतर्पणं ॥ ॐ ऱ्हीं नागकुमार अत्र आगच्छागच्छ संवौ-षट् स्वाहा । ॐ ना॰ अत्र म्वस्थानं तिष्ठ २ ठठ २ स्वाहा । आह्वानस्थापनं ॥ मधुरतरस्थाभिः शकराभिहंविभिर्विपुलकनकपात्रेप्वर्ध्यमुद्धारिताभिः । जिनमसभुवि तुष्टान् षष्टिसंख्यासहस्रप्रकटि-तनिजभोगान् पत्नगान् प्राणयामि ॥ ॐ व्हीं नागकुमार इदमध्यमित्यादि ॥ यस्यार्थे० ॥ १२ ॥

॥ अथ क्षेत्रपालपूजा ॥

प्रणम्य श्रीजिनेशानां वर्षमानं जिनेश्वरं । पूजां श्रीक्षेत्रपालानां वक्ष्ये विष्ठविघातये ॥ १॥ प्रथमो माणिभद्रश्च द्वितीयो भैरवम्ततः । तृतीयो वीरभद्रश्च चतुर्थो जयसंज्ञकः ॥ २॥

पंचमा विजयर्शेव केंग्याटा अमी मुगः । याक्षे कुँठ भवाः ख्याता विश्वविद्यविद्यातकाः ॥ ३ ॥ भं। क्षेत्रपालाः परिवारयुक्ताः संशद्वयेऽहं भवतो गुणाख्याः । आयात चात्रैय जिनेंद्रभक्ता स्तिष्ठंतु मे मिन्निहिता भवंतु ॥ क्षेत्रं मर्व पिववं गृहनगरवनोद्यानधन्वादिभेदं यो रक्षत्यक्षमाक्षा-द्पि तमवसृतिक्षेत्रमेतिहेशेपात । तैसेः सिंद्रभूतीगुडकुमुमलसद्गंधकीमुंभवस्त्रेर**नार्धेशा**पि यज्ञे प्रमुदितहृद्यं तं यजे क्षेत्रपालं ॥ ५ ॥ ॐ आँ को इहीं पंचमहाक्षेत्रपाला अत्र आगच्छतागच्छत संवौपट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र मम सन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनमन्निधीकरणं ॥ सिंहशाबकसन्निभाजननीलनीरजमेचकं रात्रिजागर-मुद्रमायतबाह्भिर्विघृतं सदा । स्वर्णपात्रमार्मे ह दंडमरं नवोरगभुषणं । क्षेत्रपालमिहाह्वये विविधां तरारिविधातिनं ॥ ६ ॥ सद्येनापि मुगंधेन स्वच्छेन बहुलेन च । स्नपनं क्षेत्रपालस्य तैलेन प्रकरोम्यहं ॥ ७ ॥ ॐ वहीं क्षेत्रपालाय तैलाभिषेचनं करोमि स्वाहा । तैलस्वपनं ॥ संदर्भरणाः कारैः पीतवर्णादिसंभवैः । चर्चनं क्षेत्रपालस्य सिंदुरैः प्रकरोस्यहं ॥ ८ ॥ ॐ व्हीं क्षेत्रपालाय मिंदृरधूळीमेचनं करोमि स्वाहा । मिंदृरघृळीमेचनं ॥ मिंदृरसुंद्रभरेण सुक्ंकुमेन तिंछन तीर्थ जलमन्निभपायनेन । अध्येण सङ्हितलेन च गोद्केन क्षेत्राधिपं जिनमुस्यकमर्चयामि ॥ ९ ॥ ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय सुगंधगंधालुळेषनं करोमि स्वाहा । ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय कोसुंभवस्त्रवेष्टनं

करोमि स्वाहा । ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय पुष्पमालावेष्टनं करोमि स्वाहा । ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय गुरुमोदकार्पणं करोमि स्वाहा । ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय सुगंधद्रव्या**र्चनं करोमि स्वाहा** ॥

#### ॥ अथ अप्टकं ॥

रगर्गयटे।दुरसंभृतकुंभै**रिंद्रनद्**गिलचंद्रनयुक्तैः । संभ्रमगेञ्चलजैनपदाष्जक्षेवपतेः पद्पंकजपूजां ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रवालाय जलं समर्वयामि ॥ १ ॥ चंदनकुंकुमकपुरमारैः करतुरीजीवनगंधसुपंकैः। संभ्रः ॥ ॐ न्हीं क्षे• ॥ गंघं ॥ २ ॥ अक्षममुद्रजफेनस्पिंड: शालियतंडुलपांडुरपुंजै: । संभ्र• ॥ ॐ ऱ्हीं क्षे• ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ पद्मलतारुणचंपकजानीमहिमुपाटलपुलसु**न्दैः । संभ०**॥ ॐ व्हीं क्षे॰ ॥ पुष्पं ॥ सुरत्नसृष्टितपात्रगताज्येर्भक्ष्यमिनोदनपायसञ्चाकैः । संभ्र॰ ॥ ॐ व्हीं क्षे ॥ चर्त ॥ ५ ॥ इंद्रमयोजितरंगमृते जैश्रंद्रमयोगिवगिजतदीपैः । मंभ्र० ॥ ॐ व्हीं क्षे ॥ दीपं ॥ ६॥ कालागरश्रीखंडमगलैर्धूपिनवन्हिम्योगमुपूर्पः । मंभ्र० ॥ ॐ ऱ्हीं क्षे॰ ॥ भूपं ॥ ७ ॥ आम्रसुदाडिमलांगलिपूर्गैः पात्रगगोम्तनिरंभकपित्थैः। संभ्र०॥ ॐ व्हीं क्षेत्र० फलं॥ ८॥ श्रीजैनपादांबुजसेविभृंगं श्रीजैनगेहं प्रतिपालयंतं । मुनीश्वरेषां मुखकारणोक्तं श्रीक्षेत्रपालं परि-पूजयामि ॥ ॐ इहीं क्षे॰ ॥ अर्घ्य ॥ ९ ॥ सर्वजनस्तुतपृजितदेहं पापविनाशनशांतिकधारां । मंभ्र० ॥ शांतिधारां ॥

श्रीमाणिभद्राख्यसुक्षेत्रपालं जिर्नेद्रसेवारतमुग्रमूर्ति । सुसौख्यनिदाँषवरं सुरेशं सङ्ष्टिनं सुप्रयजे जलादी: ॥ १ ॥ ॐ आँ कों ऱ्हीं माणिभद्रक्षेत्रपालाय इदमर्घ्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चरं दीपं धूपं फलं बालं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृद्धतां २ स्वाहा । शांतिधारां ॥ १॥ श्रीभैग्वाख्यं वग्यक्षराजं केयूरहागंगदभूषणांगं । सुदिव्यदेहं वरकृष्णवर्ण यजे महाध्यैर्वरका-लरूपं ॥ २ ॥ ॐ औं कों इहीं भैरवक्षेत्रपालाय इदमर्घ्यमित्यादि ॥ २ ॥ यज्ञोपवीतान्वितसुन्न-तेजं सम्बद्गहरनं कृतनागभूषं । सद्र्धिकशं कृतमीलिचंद्रं समर्चये श्रीप्रस्वीरभद्रं॥३॥ 🌣 आँ को न्हीं वीरभद्रक्षेत्रपालाय इदमध्यमित्यादि ॥ ३॥ जिनेंद्रपादद्वयसेव्यमानमाताम्न-नेत्रं कररानदंडं । मधौतवस्त्रं शुमधाधिरूढं संपुजये श्रीजयक्षेत्रपालं ॥ ४ ॥ ॐ आँ को ्हीं जयक्षेत्रपालाय इदमर्घ्यमित्यादि ॥ ४ ॥ क्षेत्राधिनाथो विजयः सुरार्च्यः सुहास्यमानो भवि रस्यमानः । मुपप्रवन्त्रः सकलबरूपः संपुत्र्यते श्रीजिनपादभक्तः ॥ ५॥ ॐ आँ को न्हीं विजयक्षेत्रपालाय इदमर्घ्यमित्यादि ॥ ५ ॥ क्षेत्रणला सुवि ख्याताः कुर्वेतु भव्यमंगलं। पूर्णार्घ्यप्रापिताः सर्वे शांतिदासेन वर्णिताः॥ पर्णार्घ्यम्॥

॥ अथ स्तोत्रं ॥ यं यंत्रराजं दशदिशि धगितं भूमिकंपायमानं । सं सं संहारम्तिं शिरमुकुटजटाशेखं चंडविंवं दं दीर्घकायं विकृतनम्बमुखं मधेरोमं करालं। पं पं पापनाशं प्रणमतु सततं भैरवं क्षेत्र-नाउँ ॥ १ ॥ रं रं रक्तवर्ण करकृतजिहलं तीक्षणदंष्ट्राकरालं । धं घं घं घोषघोषं घवघवघटितं घूर्घरा र विषेष । कं कं कं कालरूपं दिगि दिगि दिगितं ज्वालितं उप्रतेजं । तं तं तं दिव्यदेहं प्रणमतु० ॥ २॥ लं लं लं लंबलंबं सरहरू रुलिनं दीर्घीजव्हाकरालं । धृं धृं धृम्रवर्णं स्पुटवि**कृतमुखं भासुरं** भीमरूपं । रुं रुं रुं इंगालं रुदिनमयमयं ताम्रनेत्रं विशालं । नं नं नं नमरूपं प्रणमतु ।। ३ ॥ वं वं वं वायुवेगं प्रलयपिवृतं ब्रह्मह्पं म्बरूपं। खं खं खं खड़हम्तं त्रिम्बननिलयं कालरूपं प्रशास्ते । चं चं चं चंचलत्वं चलचल चरितं चालितं भृतवृंदं । मं मं मायरूपं प्रणमतु । । ।। शं शं शं शंखहम्त शशिकरपवलं यजनंष्णंतेजं। सं मं मायमायं कुलवकुलं मृतत्वं । दे वे वे भृतनाथं किलिकिलितवचोगृण्हगुण्हालुलंतं । अं अं अंतिरक्षं प्रणमतु ॥ ५॥ पुं पुं पुं खड़ भेदं विषममृतकरं कालकालांधकारं। क्षीं क्षीं क्षीं क्षिप्रवेगं दहदहदहनं नेत्रसंदीप्यमानं। हं हूं हूंकारनादं हिन्हरहतितं एहि एहि प्रचंडं । मं मं मं सिझ्नाथं प्रणमतु सततं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ ६ ॥ मं सं सं मिद्रयोगं सकलगुणमयं देवदेवं प्रसन्नं । यं यं यज्ञनाथं हरिहरवदनं चंद्रसृयांभिनेत्रं। जं जं जं जक्षनाथं वमुत्रमणमुरासिद्धगंधर्वनागं। हं हं हं हद्दूर्षं प्रणमतुः ॥ ७ ॥ हं हं हं हंसधोषं हिमतकुहकुहागवराद्द्राद्भां। यं यं यक्षमप्तं शिरकनकमहाबद्धखड्गांगपाञ्चं। रं रं रंगरंगं प्रहमितवदनं पिंगकस्मस्पशानं। सं सं सं सिद्धनाथं प्रणमतुः ॥ ८ ॥ इत्येतं भाव- युक्तः पठित च नियतं भैरवस्थाएकं यां। निर्विधं दुःवनाशं त्यमुरभयहरं शाकिनीडाकिनीनां। त्रासो नो व्याधसप्धृतिवहित मदा राजशत्रोस्तथाऽज्ञात्। सर्वे नश्यंति दूरा प्रहगणविषमा- खितिताऽभीष्टिसिद्धः॥

॥ अथ जयमात्रा।।

लक्ष्मीधामकरं जगत्मुग्वकरं सदीर्घकायं वरं । रात्रीजागरवाहनं सुरवं कर्घालपाणीघरं ॥ निर्विन्नं ग्रहनाशनं भयहरं भृतादित्रासोत्करं । वंदे श्रीजिनसेवकं हरिहरं श्रीक्षेत्रपालं सदा ॥ १ ॥ सुरासुरखंचरपृजितपाद गुणाकरसुंदर हुंकृतनाद । मनोहर पन्नगकंठिवमाल सदा सुमहोदय जय क्षेत्रपाल ॥ १ ॥ सुडािकिनिशािकिनिशानवीर सुयािकिनिशकिनिभ्नंशनधीर । अनुपममस्तकशो-भितमाल सदा सु॰ ॥ २ ॥ सुलािकिनिहािकिनिपन्नगवास सुभूपितिनस्करदुर्भयनाश । निशाकर-शेष्वरमंडितभाल सदा सु॰ ॥ ३ ॥ सुमुहलशार्दलम्करवृंद सुगक्षसभोंकसदुर्भयकंद । सदामल-कांमलांगिविशाल । सदा सु॰ ॥ ४ ॥ सुचिवककं जर सागरपार सुदुर्जनशोचन शत्रुसंहार । सुकं-

पितिकन्नरभृतरसाल सदा सु॰॥५॥ मुवृद्धिसमृद्धिसुदायकमूर सुपुतकमित्रकलवसुपृर।सुरं-जितनरसुरकामिनिबाल सदा सु॰ ॥ ६॥ मुकंयृरकुंडलहारसुवाद सुशेखर सुस्वरिकंकिणिनाद भयंकर भीषणभासुर काल सदा सु॰॥ ७॥ सुकामिनिक्षालनदिव्यशरीर सुवाहन हासन-मोदनधीर । मुभाषणरंजित तत्वविचार सदा मु॰ ॥ ८ ॥ सुस्थापितिनर्मेलजैनसुवाक्य निकंदि तदुर्मतदुर्मतिसांल्य । प्रकाशितशासनजैनरसाल सदा मु॰ ॥ ९ ॥ सुभावितश्रेय सुभव्य सुवंश महोदय जैनसरोवरहंस । महासुखसागरकेळिविशाल सदा मु॰ ॥ १० ॥ घत्ता ॥ असमयसुख-सारं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं स्वकरकृतजटीलं दीर्घजिव्हाकराळं । सुघटविकृतवक्कं शांतिदासप्रसस्यं भजतु नमतु जैनं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ अर्घ्यं ॥ ११ ॥ लक्ष्मीप्राप्तकरी कलत्रमुकरी चौरादिशत्रृत् हरी । शाकिन्यादिहरी प्रशर्ममुचरी राज्याईसंवंधिनी ॥ विद्यानंद्धनौघधामनगरीविद्यौघनिर्ना शिबी । पूजा श्रीजिनक्षेत्रयस्य भवतु संपत्करी चित्करी ॥ इत्याशीर्वादः ॥

## ॥ अथ पुण्याहवाचनं ॥

श्रीनिजेरेशाधिपचकपूर्वमित्यादि भण्या संकल्पपृर्विकात्यं पठेत् ॥

१. अनिर्जरेशाधिपचक्रपूर्व हैं आदिकक्रन, भण्या सकल्पपूर्विका पर्यंत पुण्याहवाचन मांगणे. पृष्ठ ३० पहा.

## ॥ अथ दर्भस्थापनं ॥

परमब्रह्मभूमामं परमामं जिनकतौ । ब्रह्मस्थाने स्थितं कुर्वे दर्भ विद्योगशांतये ॥ १ ॥ यकुवं ब्रह्म-सद्बद्धाचर्य व्रतिविधौ यतन् । केवलज्ञानहेतुश्च तत्र दर्भ न्यसाम्यहं ॥ ॐ ऱ्हीं दर्पमथनाय नमः बहादर्भः ॥ १ ॥ इंद्रस्थानमिदं यस्मादिद्वादीनेति सौम्यतां । तत्र दर्भ न्यसाम्येप शकासनवि-शुद्धये ॥ ॐ हीं द॰ इंद्रदर्भः ॥ २ ॥ रुष्कदावामिसंतमचित्तसंतापशांतये । आमेय्यां दिशि दर्भण वन्हेरर्चनमाद्धे ॥ ॐ ऱ्हीं द॰ अग्निदर्भः ॥ ३ ॥ दुष्कर्मदंडितानेकप्राणिनां सुखहेतवे यमासनपदे दर्भ विद्धे दक्षिणां दिशं ॥ ॐ न्हीं द० यमदर्भः ॥ ४ ॥ रोगराक्षसमुत्क्षिप्तं जग-इक्षाविचक्षणं । आसनं तु प्रयच्छामि रक्षाराजाय तिह्रशं ॥ ॐ व्हीं द० नैर्ऋतदर्भः ॥ ५ ॥ संसाराणीतमज्ञानां तदु इरणकारणं । वरुणस्यासनं दर्भ तिह्विश प्रतनोम्यहं ॥ ॐ व्हीं द० वरुण-दर्भः ॥ ६ ॥ मनःपवनपूर्तेन क्षालनार्थं मनोमलं । दर्भेणासनमारोप्य वायुं तद्दिशमानये ॥ ॐ न्हीं द॰ वायब्यदर्भः ॥ ७ ॥ लस्रह्रध्मीपतेलंध्मीसत्त्रयोगाव्ययाय वै । उत्तराशापतिं दर्भ तत्र संक-ल्पयाम्यहं ॥ ॐ न्हीं द० कुबेरदर्भः ॥ ८ ॥ ईशत्वादिलसत्सिद्धेः सिद्धये दर्भमंजसा । ईशान्या-सनमारोप्यालंकार एव तिह्रशं ॥ ॐ न्हीं द॰ ईशान्यदर्भः ॥ ९ ॥ अधोभुवननाथस्य धरणेंद्रस्य तिहरां। दर्भासनं पुरस्कृत्य तं तथैव प्रसादये॥ ॐ व्हीं द॰ धरणेंद्रदर्भः॥ १०॥ पृष्यत्पी-

यूपनिस्यंदर्भाणितेलामगूम्बिनः । शीतांशोरामनं दर्भमृध्यांयां दिशि संद्धे ॥ ॐ व्हीं द० है सोमदर्भः ॥ ११ ॥

### ॥ अथ भूम्यर्चनं ॥

श्रीमत्कुंकुमपंकित्रनवरत्नम्काररंगावलीशोभालंकरणादिसाररचितां स्कूर्जस्रभामंचितां । वार्गधाक्ष-तप्रपदामचरुभिदींपैश्र धूपैः फलैः श्रीमन्नागद्लैग्लं भुवमलै कुर्वे जिनेंद्रोत्सवे ॥ १॥ ॐ हीं भूभृंमिदेवते अत्र आगच्छागच्छ संवाष्ट् म्वाहा । ॐ हीं भूभृं॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं भूर्भृ॰ अत्र मम मन्निहिना भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनमान्ने-धीकरणं ॥ वार्दभंगंघैः सुमनोऽक्षतीवैदीपैः सुबूपैरमृतोपमान्नैः । कमान्महामो महितां महाभि-र्मही महादेवमहामहम्य ॥ २ ॥ ॐ इहीं नीरजमे नमः । ॐ इहीं शीलगंघाय नमः ॐ ऱ्हीं परमसिद्धाय ॐ न्हीं अक्षताय नमः । ॐ न्हीं विमलाय नमः । ॐ न्हीं ज्ञानोद्योताय नमः। ॐ न्हीं श्रुतधृषाय नमः। ॐ न्हीं अभीष्टफलदाय नमः ॐ भुर्भृमिदेवताये भुम्यर्चनं करोमि म्वाहा । भुम्यर्चनं ॥ (येथं या मंत्रानं यज्ञभूमीस अर्घ्य देणें,)

## ॥ अथ होतुमपवेशनं ॥

दर्भ प्रस्तीयं वस्त्रं वा वेवामनमथोऽपि वा । अत्रोपवेशनं कुवं वामे पत्यंकयोगतः॥ १ यंत्रमंडपाग्रे होत्रुपवेदानं ॥ ( येथं पूजकानं माध्या [ दळ ] काढलेल्या मंडपापुढें दुर्भ किंवा

नवं वस्त्र अंथरून, अथवा वताचें आसन करून, त्यावर पत्यंकासनयोगानें [ हाणजे उजवा पाय डाच्या मांडीवर ठेवुन अलकट पालकट घालुन ] बमणें. )

#### ॥:अथ मंडपप्रतिष्ठाविधानं ॥

साष्टारितशर्तेष्रवेदिरुचिरं शकः कुबेरेण यं । ज्यायांसं मणिमंडपं विरचयत्यईत्प्रतिष्ठाकृते ॥ अंत र्निर्मितदिव्यवेदिविलसङ्क्ष्मीकटाक्षोज्ञवः । सोऽयं मंगलमंडपो विजयते जैनप्रतिष्ठोत्सवे ॥ १ मंडपांतः समंतात् कुंकुमाक्तपृष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ ( येथं यज्ञमंडपाच्या आंतल्या चोहोंबाजूस केश रानें रंगिविलेले तांदूळ व फुलें टाकणें.) पुण्या एतेऽत्र भूषाः प्रवचनपठतः स्तंभयज्ञांगपात्रा इव्यबीजध्यजकलशदलस्रिग्वतानादिभावाः । स्तोत्राशीर्गीतवाद्यध्यनिनिचितदिशे भाक्तिकाः पूर्णथेतैस्वीसुत्रैः पंचवर्णबंहिरपि नवसूत्रेण वाघ्येण युंजेत् ॥ २ ॥ भूपणादिवस्तु पृथक् पुष्पाक्षतं प्रक्षिच्य बहिः पंचवर्णसूत्रेण त्रीन्वारान् वेष्टयित्वाऽर्घ्यं दद्यात् ॥ ( येथं पवित्र व सुशो भित व शास्त्रोक्त यज्ञमंडपांत असलेल्या खांब, पुजापात्र, दर्भ, इव्यबीज, [यव, पांडऱ्या मोहऱ्या इत्यादिक धार्न्ये ] ध्वज, कलश, तोरणमाला, पुष्पमाला, मौक्तिकमाला ह्या प्रत्येक पदार्थांघर तांद्ळ व फुलें टाकृन, भव्यजनानीं स्तोत्र, आशीर्वाद व पर्दे पर्धे ह्मणत व नाना- वार्ये वाजवीत यज्ञमंडणच्या बाहेरत्या बाज्य ज्या प्रत्येकवर्णाचे तीन पद्र आहेत अशा पंच-वर्णसूत्रांनीं अथवा नज्या पांढच्या सुतांनीं सुंडाळुन अर्ध्य देणें.)

# ॥ अथ कुमुदादि हारपालानुकूलनं ॥

पृर्वद्वारप्रदेशे प्रणिहितकुमुदायुद्घदीवारकेंद्रैदंक्षेः संरक्षमाणा निष्वलमुनिजनोदीरिताशीनिनादः विद्यत्सामाजिकायुच्चरितजयजयागवमपृणंमाणो विभ्राजन्वेप यज्ञे सकलजनहिते मंडपो मंडि-ताराः ॥ ३ ॥ एतत् वयं पठित्वा मंडपांतः समंतात पुष्पांक्षतं विकीर्येत ॥ ( येथं हा समुदायमंव उद्यामन मंडपाच्या आंतल्या वाजुस चीहाँकडे अक्षता व फुलें टाकणें, ) पूर्वद्वारप्रदेशे प्रविलि-खितलसत्वस्तिकं न्यस्तकुंभं । पंचाग्यं मर्वधान्यांकुरमचिग्तरं पांडुरं प्रक्षमाणं ॥ हैमं दंडं प्रकांडं मरकतस्वचितं भ्रामयन् मृहरं तं । स्फूर्जद्भपासमेतं कुमुद् इह महाद्वाःस्थितोऽभ्यर्च्यनीयः॥ १॥ ॐ न्हीं कुमुद्रप्रतीहार पूर्वद्वारे निष्ठ २ ठठ स्वाहा । स्थापनं ॥ ॐ न्हीं कुमुद्रप्रतीहार इद्मध्यं पाद्यं जलं गंधं अक्षतान पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं बार्टं म्वान्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ म्बाह्य ॥ शांतिधारां ॥ १ ॥ प्राग्वा प्रद्यांतमानामलकलञमहाद्वारदेशे प्रतिष्ठन् । पश्यञ्चदंडदंडायु-धमपिच तथा विभ्रयन् भीमरूपं ॥ शुद्रप्राणिप्रवेशे निगदितकरहंकारपूर्वं निरुंधन् । अभ्यच्येतां-जनाभो जिनयजनविधावंजनद्वारपालः॥ २॥ ॐ न्हीं अंजनप्रतीहार दक्षिणद्वारे तिष्ठ २ ठठ

11 63 1

स्वाहा । स्थापनं ॥ ॐ न्हीं अंजनप्रतीहार इदमध्यमित्यादि ॥ २ ॥ प्रत्यग्रारे विराजत्कलशमपि तथाभीक्षणमुद्रीक्षमाणो । विभ्राजञ्चं इदं चकचित्ररुचं तद्वदुद्दाममेषन् ॥ सभ्यानां संप्रवेशे विद्ध्यदुमितें कुंदचंद्रावदातः । प्रीतः संपृजनेन प्रभवतु यजने वामनद्वारपालः ॥ ३ ॥ ॐ न्हीं वामनप्रतीहार पश्चिमद्वारे तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । स्थापनं ॥ ॐ न्हीं वामनप्रतीहार इदमध्यमित्यादि ॥ ३ ॥ शस्तायामुत्तरारयां ककुभिविरचितद्वारदेशे तथेंव । प्रभ्राजत्कुंभवक्ते विनिहितवि-मलापांगरस्यावलोकान् ॥ शुंभद्रानस्पुरद्भपणविचरकरेणोखरिद्वव्यदंडं । पुष्पस्रभृषितांगः सुजनजनिहतं पुष्पदंतस्तनोतु ॥ ४ ॥ ॐ न्हीं पुष्पदंतप्रतीहार उत्तरद्वारे तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । स्थापनं ॥ ॐ न्हीं पुष्पदंतप्रतीहार इदमध्यंमित्यादि ॥ ४ ॥

#### ॥ अथाता वेदिक।प्रतिष्ठाविधानं ॥

यवादिजैमंगलदानतृत्रैर्यवारकः कात् जिनस्य गर्भे । जगत्यतेः सिद्धवध्विवाहवेदीिममां सृमिमलं-करोमि ॥ यवारकस्थापन ॥ १ ॥ (गहुत भातः जंबमः वेणुपलः मोह्या, साबे, वरे, जोंधळे व गळे या नऊ धान्याम "यवारक" ह्मणतातः या धान्याचे पुंज वेदिकेस [कट्यास] शोभा येईल असं वेदिकेवर घात्णें, याला यवारकस्थापन ह्मणतातः) आदेशाविहतान्यवास-वपरीवारोपनिर्माण्यया । दक्शुल्पिपति बृद्धयं प्रयजने मोधर्ममोऽह्तिमं ॥ सोऽयं वेदिमतिह्नकापरि-

पुजापाठ

करश्रंद्राविकाद्यां प्रत्ये । सोऽत्र स्कूर्जित संगलादिविद्यमें ते भांति भांडोब्बयाः ॥ २ ॥ वेद्यां चंद्रो- पकादिपु कुंकुमाक्तपुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ (येथं वेदिवर बांधलेला चंद्रोपक झ॰ [चांद्रवा] वं भांडोब्बय झ॰ [वेदीच्या च्यारी कोपच्यास रिचलेल्या पांच पांच रंगिविलेल्या ओल्या रउ-क्याची उतरंडी ] यावर केशरानें रंगिविलेले तांढुळ व फुलें टाकणें.) श्रीक्षत्रोक्षणमंत्रपूतप्रयाने वेदीं वराद्येः समालभ्याभ्यर्च्य चरुस्रगादिभिरिमां नीराजयामींऽजसा । लावण्योद्वतयाऽवतार्य लव्य णस्तोमं पिवतार्णसा संपूर्णानवतारयामि कलशानस्यां महामेचकान् ॥ ३ ॥ प्रोक्षणिविधिः ॥ (येथं वेदीवर प्रोक्षणमंत्रानें झ॰ [ॐ अमृतऽमृतोद्भवोद्भवानें ] एविल झालेल्या पाण्याचा सितोडा देणं, व त्या वेदीस कुंकु लावणं, अर्ध्य देणं, फुलाची माल चढविणं, व नीराजना-वतरण करणं; त्यानंतर वेदिकेवर मिठाची रास शोभेकरितां घालून, पूर्वादि आठ दिशेस स्वच्छ पाण्याने भरलेले झळझळीत कलश ठेवणं. याला प्रोक्षणिविधि झणतात.)

## ॥ अथातो यागमंडलवर्त्तनविधानं ॥

श्वेताः पीता हरीता लोहित्रुचिरुचः शामलाश्चापि देवाः । श्वेताद्यै रत्नचूर्णैजिनमहसमये भक्तितो वेदिकायां ॥ अष्टार्घाष्टद्विरप्टत्रिचतुरभिहतास्तुच्छदाजचतुर्द्धाः । कोणान्यल्पानि पंचैवकमनियबृह-नमंडलान्यालिखंतु ॥ ॐ न्हीं श्वेतपीतहरितारुणकृष्णमणिचूणं स्थापयामि स्वाहा । पंचचूर्णस्थापनं ॥

श्रीनागराजः सितदेहदीभिः महर्णवस्त्राभरणाच्येपतः । यज्ञोचितां वेदिमलंकरोतु पाणिरफुरत्पांडु ररत्नचूर्णैः ॥ २ ॥ ॐ न्हीं नागराजाय अभिततेजसे स्वाहा । श्वेतचूर्णस्थापनं ॥ सुवर्ण-वर्णाभरणांगरागो विमानमाल्यादिमनोज्ञवेशः । सुवर्णवर्णो धनदो वितदी भक्तया लिखेदुद्वसु-वर्णचूणैं: ॥ ३ ॥ ॐ न्हीं हेमप्रभाय धनदाय ठठ स्वाहा । पीतचूर्णस्थापनं ॥ लसस्रियंगूदल-कायकांतिस्ताद्दक्प्रभाकल्पसमीक्षणीयः । लिखावितर्दी लिखिताद्दितानीं मंत्रारमगर्भोत्तमरत्न-चूर्णै: ॥ ४ ॥ ॐ न्हीं हरितप्रभाय शत्रुमथनाय स्वाहा । हरितचूर्णस्थापनं ॥ पप्रप्रभाभामुरिदः व्यमृतिः पद्माभदिव्यांबरमृषणो यः । वेद्यां सपर्यो रचनां तनोतु स पद्मरागोज्वलरत्नचूणैः ॥ ५ ॥ ॐ ऱ्हीं रक्तप्रभाय सर्ववशंकराय वषट् स्वाहा । अरुणचूर्णस्थापनं ॥ श्वेतेतरच्छायशरीररिशम स्तद्द्रश्रभाकल्पयुतो दिवौकाः । करोतु वेद्यां रचनाविशेषं तर्दिद्रनीलोत्तमरत्नचूणैः ॥ ६॥ ॐ न्हीं कृष्णप्रभाय मम राञ्जविनाशाय फट् घे र स्वाहा । कृष्णचूर्णस्थापनम् ॥ अथामरेंद्रः मुमुपत्य भक्त्या मुचित्रकायो वरवेदिकायाः । विदिधु वज्राणि लिखेदमुष्य करांबुजस्वीकृतरत्न-चूर्णै: ॥ ७ ॥ वेदिकोणेषु प्रत्येकं वज्रद्वयमवस्थापयामि स्वाहा । वज्रस्थापनं ॥ इति यागमंडल-वर्त्तनविधानं ॥

#### ॥ अथ पंचपूजा ॥

आइयाम्यहमहंतं स्थापयामि जिनेश्वरं । मिन्नर्धाकरणं कुर्वे पंचमुद्रान्वितं महे ॥ १ ॥ ॐ न्हीं अहीत्परमेष्ठिन् अत अवनरावतर संवीषट् स्वाहा । ॐ व्हीं अहे॰ अत्र तिष्ठ २ स्वाहा । ॐ व्हीं अहं ॰ अत्र मम सिन्नहितो भव वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्नधीकरणं ॥ कनककुंभभृतै-र्जलपुरितैर्मलहरैर्बरसौरभपुरितैः । परियजे जिनपादपयोजकं सकलप्राणिभृतां सुखयोजकं॥ ॐ हीं अर्हन्नमः जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ मलयपर्वतजैः शुभ-नंदनैः परिमलागनषट्षदचंदनैः । परि० ॥ ॐ ऱ्हीं अर्ह्समः सुगंधशरीरसंप्रापकाय ॥ गंधं ॥ २ ॥ अतिमनोहरशालिसुपुंजकैः शशिकैंगीग्व दोर्धशरीगकैः । पीर० ॥ ॐ -हीं अईन्नमः अक्षयसुखसं-प्राप्तकाय ॥ अक्षतान् ॥ ३॥ कमलचंपकजातिमुकंतकीयकुलपाटलपुष्पसमूहकैः । परि॰॥ ॐ न्हीं अर्हज्ञमः मुमनःमुखप्रदाय ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ घृतसुमोदकमंडलमंयुर्वेश्चरवरैमीणभाजन-संस्थितैः । परि॰ ॥ ॐ ऱ्हीं अहंन्नमः क्षुद्रोगनिवारणाय ॥ चर्म ॥ ५ ॥ सुघनसारविशोभितदी-पकैः मुजनशोकविदाहनदक्षकैः । परि॰ ॥ ॐ ऱ्हीं अर्हन्नमः केवलज्ञानप्रकाशकाय ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगरुचंद्नचंद्रविमिश्रितैविविधवस्तुभृतेर्धनपृपकः । परि० ॥ ॐ न्हीं अर्ह्नमः अष्टकर्मदहनाय ॥ थुपं ॥ ० ॥ फलमरैः कनकाम्रमुद्धिमः मुग्माधिग्सेन मनोहरैः । परि॰ ॥ ॐ न्हीं अर्हसमः

अभाष्ट्रफलदाय ॥ फलं ॥ ८ ॥ तीर्थकराणां कृतमष्टकाव्यं श्रीराजपालेन कलाक्षतीषं । जला-दियुक्तं किवनाऽऽदिनोक्तं मोक्षं तु मौख्यादि भणंतु भव्याः ॥ अर्ध्यं ॥ ९ ॥ ततो जिनेद्रपादांते विभिधारां निपातये । भृंगारनालिकोद्वांतां विनमहोक्रशांतये ॥ शांतिधारां । पुष्पांजलिः ॥ १० ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

जय जय जगचयाधिप जय जय मोहांधकारनीरजबंधो । जय जय पुरुपरमेश्वर जय जय निःप्रतिविमलंकवलबोध ॥ १ ॥ पुरुपरमेश्वर सुरतुत जय जय । परमानंदसुखारपद जय जय ॥ अजितजिनाधिप अचलित जय जय । विजितमनोभवभुजबल जय जय ॥ १ ॥ शंभव गंभीरांबुधे जय जय । चुंचितनुतकीर्तीश्वर जय जय ॥ अभिनंदन जिनवह्नभ जय जय । इभिष्पुपीठाधिष्ठित जय जय ॥ २ ॥ सुमितिजिनाधिष सुरनुत जय जय । कुमतां-बुधिवडवानल जय जय ॥ पद्मप्रभ परमेश्वर जय । पद्माश्रयपद्पंकज जय जय ॥ ३ ॥ वरसुपार्श्व जिनाधिप जय जय । निरुपमगुणगणनिलय जय जय ॥ चंद्रप्रभपरमेश्वर जय जय । रुद्रमुनीश्वरनुतपद जय जय ॥ ४॥ पुष्पदंत जिनपुंगव जय जय । पुष्पापुष्प-समीरण जय जय ॥ शीनलजिन परमेश्वर जय जय । भूतलपतिनुतवंदिन जय जय ॥ ५ ॥ श्रेयांस परमेश्वर जय जय । आयतमुक्तिश्रीयुत जय जय ॥ वामुपूज्य जिनव्रह्म जय पजापाठ

जय । भासुरभव्यनिवासन जय जय ॥ ६॥ विमल श्रीरमणीपते जय जय । ग्रुमणिसहस्र-युतियुत जय जय ॥ अनघ अनंत जिनेश्वर जय जय । घनकर्माटवीपावक जय जय ॥ ७ ॥ धर्मजिनेश्वर निर्मल जय जय । धर्माचलिनभनिश्चल जय जय ॥ शांतिजिनेश्वर शाश्वत जय जय । संततबोधाकरनुत जय जय ॥ ८ ॥ सुललित कुंथुजिनेश्वर जय जग्न । जलजनाभसुत-जित जिन जय जय ॥ अरजिन सद्वचधारक जय जय । परमश्रीकुचकुंकुम जय जय ॥ ९ ॥ मिल्लिजिनेश्वर व्रह्म जय जय । सल्लालितोन्नत वंदित जय जय ॥ मुनिसुव्रत जिनकुंजर जय जया मुनिवृंदारकवंदित जय जय ॥ १०॥ निमतमुरेश्वर निमजिन जय जय । क्रमकल्याणसु-पंचक जय जय ॥ सुरविरचित नेर्माश्वर जय जय । हरिवंशांबुधिहिमकर जय जय ॥ ११ ॥ श्रीमत् पार्श्व जिनाधिप जय जय । काममदेभमदभंजन जय जय ॥ वर्धमान जिननाथ जय जय । सद्धर्मप्रतिपालक जय जय ॥ १२ ॥ जय नाथ जय जिनेश्वर जय जय कंदर्पद्परिपुकुल मथन । जय नष्टघातिकर्मक जय जय देवें इतृंदवंदितचरण ॥ अर्ध्य ॥

## ॥ अथ मिद्धपूजा ॥

ऊर्ध्वाधो रयुतं सर्बिदु सपरं ब्रह्मस्वरावेष्टिनं । वर्गापूरिनदिग्गतांनुजदलं तत्संधितत्वान्वितं ॥ अंतः-पत्रतटेष्वनाहृतयुनं ऱ्हींकारसंवेष्टिनं । देवं ध्यायित यः स मुक्तिसुभगो वैराभकंठीरवः ॥ १ ॥

ॐ ही सिद्धपरमेष्ठिन् अब अवतरावतर संवीपट् स्वाहा । ॐ ही सिद्ध॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं सिद्ध • अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आङ्कानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ शुद्रै: शुद्धापगानीतैस्तायैस्तापहर्रवरै: । सिद्धचकमहं भक्त्या पुजयाम्यमृतश्रियै ॥ ॐ न्हीं अर्ह अनाहतविद्याय असिआउसा श्रीसिद्धाधिपतये नमः॥ जलं निर्वापामि स्वाहा॥१॥ काश्मी-रागरुसंजातैर्गधेरिंदुमनोहरैः । सिख्य॰ ॥ ॐ ्हीं॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ कुंदेंदुवरसंकाशैरक्षतैः कलमाक्षतैः । सिद्धन् ।। ॐ न्हीं ।। अक्षतान् ॥ ३ ॥ मालतीवरपद्मानां पुष्पैरलिकुलावृतैः सिद्धक ॥ ॐ व्हां ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ चरुभिदंधिस्वच्छाच्छक्षीरभक्ष्यादिसंयुतैः । सिद्धक ॥ ॐ हीं।। चरं।। ४।। रत्नदीपसमाकारैदींपैः कर्पृश्कल्पितैः। सिद्धच।। ॐ हीं।।। दीपं ॥ ६ ॥ लोहेंदुवरसंकाशैर्धूपैः स्वर्गिमनोहरैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ ऱ्हीं॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ रुचक-क्रमुकादीनां फलैः पक्वैर्मनोहरैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ इीं॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ शीतैर्जलैः कुंकुमयुक्त-र्गचै: श्वेताक्षतीचेः प्रमत्रैनेवेद्यैः। दीपैः सुधूपैः कदळीफलौषैः श्रीसिद्धचकं परिपृजयामि॥ अर्घ्य ॥ इत्येवं सिद्धचकस्य पृजामष्टगुणान्वितां । सुगंधइन्ययुक्तेन शांतिधारां करोम्यहं ॥ शांतिधारां पुष्पांजिलः॥

## ॥ अथ जयमाला ॥

त्रैलोक्यश्वरवंदनीयचरणान् प्राप्तुः श्रियं शाश्वतीं यानाराध्य निरुध्दचंडमनसः संतोऽपि तीर्थ करान् । सत्सम्यक्त्विवधेर्वार्यविशदाव्याबाधितार्थेर्गुणैर्युक्तांस्तानिह तोष्टवीमि विशुध्दोदयान् ॥ १ ॥ विराग सनातन शांत निरंस । निरामय निर्भय निर्मल हंस मुधाम विबोधनिदान विमोह । प्रसीद विशुध्द सुसिध्दसमूह ॥ १ ॥ विदूरितसंसृतिभाव निरंग सदामृतपूरित देव विसंग ॥ अबंध कपायविहीन विमोह । प्रसीद॰ ॥ २ ॥ निवारितः दुष्करकर्भविपाश । सदामलकेवलकेलिनिवास ॥ भवोद्धिपारग शांत विमोह । प्रसीद॰ ॥ ३ ॥ धीर । कलंकरजोभरभृरिसमीर ॥ विखंडितकाम विराम प्रसीद् ॥ ४ ॥ विकारविवर्जित तर्जितशोक । विवोधसुनेत्रविलोकितलोक ॥ विराग विमोह । प्रसीद॰ ॥ ५ ॥ रजोमलखेदविमुक्त विगात्र । निरंतरनित्यसुखामृतपात्र ॥ सुद र्शनराजित नाथ विमोह । प्रसीद् ॥ ६ ॥ नरामरवंदित निर्मलभाव । अनंतमुनीश्वरपृजितपाद ॥ सदोद्य विश्वमहेश विमोह । प्रसीद॰ ॥ ७ ॥ विडंब वितृष्ण विदोष विनिद्र । परापरशंकर सार वितंद्र ॥ विकाप विरूप विशंक विमोह । प्रसीद० ॥ ८ ॥ जरामरणोड्झित वीतविहार । विचि-तित निर्मल निरहंकार ॥ अचित्यचित्र विदर्भ विमोह । प्रमीद विशुध्द सुसिद्रममूह ॥ ९ ॥

विवर्ण विगंध विमान विन्होंभ । विमाय विकाय विशब्द विशोभ ॥ अनाकुल केवलसर्व-विमोह । प्रसीद॰ ॥ १॰ ॥ घत्ता ॥ असमयसमसारं चारुचैतन्यचिन्हं । परपरिणतिमुक्तं पद्मनंद्रींद्रवंद्यं ॥ निखिलगुणनिकेतं सिध्दचकं विशुद्धं । रमरति नमति यो वा स्तौति सोऽभ्येति मुक्ति ॥ अर्ध्यं ॥

# ॥ अथ कलिकुंडपूजा ॥

सिखं विशुद्धं महिमानवेशं दुष्टारिमारीयहदोषनाशं। सर्वेषु योगेषु परं प्रधानं संस्थापये श्रीकलिकुंडयंत्रं ॥१॥ ॐ न्हीं कलिकुंडदंड चंडोय्र पार्श्वनाथ अत्र अवतरावतर संवौषद्
स्वाहा। ॐ न्हीं कलि॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं कलि॰ अत्र मम सिम्निहतो भव
२ वपद् स्वाहा। आह्वानस्थापनसिम्निधीकरणं॥ गंगापगातिर्धिसुनीरपूरैः शितैः सुगंधैर्घनसारिमश्रैः।
दुष्टोपमर्गेकिविनाशहेतु समर्चये श्रीकलिकुंडयंत्रं॥ ॐ न्हीं कलिकुंडदंडचंडोग्रपार्श्वनाथाय नमः।
जलं निर्वपामि स्वाहा॥१॥ श्रीचंदनैगंधिवलुब्धभृंगैः सर्वोत्तमैगंधिवलासयुक्तैः। दुष्टोप॰॥
ॐ न्हीं क॰॥ गंधं॥२॥ चंद्रावदातैः सग्लैः सुगंधैरिनद्यपात्रैर्वरशालिपुंजैः। दुष्टोप॰॥
ॐ न्हीं क॰॥ अक्षतान्॥३॥ मंदारजातीयकुलादिकुंदैः सौरभ्यरम्यैः शतपत्रपुष्पैः। दुष्टोप॰॥
ॐ न्हीं क॰॥ पुष्पं॥१॥ बाष्पायमानैर्धृतपृरपूर्णनानाविधेः पात्रगतरमादैः। दुष्टोप॰॥॥

ॐ हीं क॰ ॥ चर्र ॥ ५ ॥ विश्वावकाद्दीः कनकावदातैदींपैश्व कर्पूरमयैर्विलासैः । दुष्टोप॰ ॥ ॐ हीं क॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कर्पूरकृष्णागुरुचंदनार्द्धेर्धूपैः सुधूम्रैर्वरह्रव्ययुक्तैः । दुष्टोप॰ ॥ ॐ हीं क॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ खर्जूरराजादननाळिकेरैराम्रेः फलैमोक्षफलाभिलाषैः । दुष्टोप॰ ॥ ॐ हीं क॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ जलचंदनविद्यदाक्षतलतांतचरदीपधूपफलनिवहैः । श्रीकलिकुंडाय वरं ददे पुष्पांजिल विमलं ॥ अर्घ्यं ॥ शांतिधारां पुष्पांजिलः ॥

### ॥ अथ जयमाला ॥

प्रोद्यात्माणिनागनायकफणाटोपोष्टसन्मंडपं । सरत्तया नमिंद्रमोतिमणिभिर्मास्वत्यदांभोरुहं ॥ प्रोक्षीलं नवनीरदालिपटलीइांकासमुत्पादकं । ध्याये श्रीकलिकुंडदंडिविलसबंडोग्रपार्स्वप्रमं ॥ १ ॥ सुसिद्ध विशुद्ध विद्योधनिदान । विकासितविश्वविवेकनिदान ॥ विडंबितकाम जगज्जयचंड । सदा सदयोदय जय कलिकुंड ॥ १ ॥ पयोधिपयोघरधीरिननाद । निराकृतनिर्मितदुर्मत्वाद ॥ असत्यपथैकपतत्पविदंड । सदा स० ॥ निगकुल निर्मल शील निरीश । निराश निरंजन जिन-वर्रितह । विपाटितह प्रमदिस्पर्गंड । सदा स० ॥ ३ ॥ कषायचतु प्रयक्ताप्रकृतार । निगमय नित्य निरामयसार ॥ विदीर्णधनाधनविष्ठकरंड । सदा सदयोदय जय कलिकुंड ॥ ४ ॥ अनल्पविकल्प विनीलविकल्य । विशल्य विश्वल्य विदर्ण विसर्ण ॥ विराग विभोग विसंड विमुंड । सदा

11661

स॰॥ ५॥ फणेश नग्श सुग्श महेश। दिनेश शुभेश गुणेश गणेश॥ चिद्किविकासितशतदल-तुंड। सदा म॰॥ ६॥ विशोक विशंक विमुक्तकलंक। विकामित विश्वविद्दिरतपंक॥ कलाकुल केंबलचिन्मयपिंड। सदा म॰॥ ७॥ विखंडितमोहमहीरुहग्वंड। वग्प्रद संपद् संपद्मुंड॥ त्रिवंडिविखंडितमाय विखंड। सदा स॰॥ घत्ता॥ ८॥ कलिलमथनदक्षं योगियोगोपद्क्षं। द्यविकलकलिकुंडं दंडपाश्वेप्रचंडं॥ शिवमुखशुभसंपद्वासवहीवसंतं। प्रतिदिनमहमीडे वर्धमान-द्विसिद्ये॥ अर्घ्यं॥

## ॥ अथ रत्नत्रयगूजा ॥

मत्त्यांजसा वा व्यवहारतो वा युक्तो निजात्माऽपिच येन वार्तः। सद्दर्शनज्ञानचरित्ररूपं रतनत्रयं तत्प्रति कल्पयेऽर्ध्यं॥१॥ ॐ व्हीं व्यवहरानिश्चयरत्नवय अव अवतरावतर संवीषट्
स्वाहा।ॐ हीं व्य॰ अत तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ व्हीं व्य॰ अत्र मम सिन्निहितं भव २
वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसिन्धिकरणं॥ स्वर्धनीनीरधाराभिर्गधसाराभिरादरात्। द्विधासद्दर्शनज्ञानचारिवाण्यच्याम्यहं॥ ॐ व्हीं व्यवहारिनश्चयरत्नत्रयाय जलं निर्वणामि स्वाहा॥१॥
हरिचंदननिर्यासैदिंग्वासैः कासहारिभिः । द्विधा॰॥ ॐ व्हीं व्य॰॥ गंधं॥ २॥ तंडुलैः
पांडुराखंडैः पुंजितै रिलगुंजितैः ! द्विधा॰॥ ॐ व्हीं व्य॰॥ अक्षतान्॥ ३॥ प्रसूनैः सौर-

भान्नैरन्नेर्दृनदुर्लभेः । द्विधा०॥ ॐ न्हीं व्य०॥ पुष्पं॥ ४॥ सान्नायैस्तिजितान्नायैनिका-येर््णसंपदां । द्विधा०॥ ॐ न्हीं व्य०॥ चरुं ॥ ५॥ प्रदीपैदीपिकाशेषदिक्चकनयनिष्ठयैः । द्विधा०॥ ॐ न्हीं व्य०॥ दीपं॥ ६॥ धृपनेर्धूमधृताभ्रविभ्रमैभ्रमरभ्रमैः । द्विधा०॥ ॐ न्हीं व्य०॥ धृपं॥ ७॥ फलभेदैरसम्पर्शगंधवणीदिसंभवैः । द्विधा०॥ ॐ न्हीं व्य०॥ फलं॥ ८॥ अध्यंणाऽध्यीनुद्वीदिद्रव्यसर्वस्वहारिणा द्विधा०॥ ॐ न्हीं व्य०॥ अध्यं॥ ९॥ इत्यर्चयंति ये भेदाभेदरत्नत्रयं सदा । ने शिवाः सादरं मुक्तिश्रियो विदंति निर्वृतिम् ॥ शांतिधारां । पृष्पांजिलः॥ १०॥

### ॥ अथ जयमाला ॥

इह चिरत्त पवित्तउ बहुगुणजुउ । अध्वउत्तरिगय वरकरउ ॥ तिवपयाहि णदिविणुभावधीर-पिणु । वरन्तणहु अग्गयिद्धाणहु ॥ णिश्चयदंसणबोधनिग्तं । मोल्खपथैकसुदंसिद्मगां ॥ भव्व-जणीविरन्यथ्यमहृद्यं । संपयजे परमोत्सवजुत्तं ॥ १ ॥ महृद्य करे विधरेवि महंतु । सुकाहळा-तूरहभेरिय हंतु ॥ सुग्नर मंगळ चारु भणिति । सुणारय तुंबर गीय कुणिति ॥ २ ॥ तिळोत्तम उव्वसी रंभ णडंति । सुरिंद णरिंद फणिंद थुवंति ॥ सुमालयिकुंदकयंबसुर्मिंदु । लवंगणिवाळिय-चंपयिद्यु ॥ ३ ॥ सुकेयुरकंकणयारुमयारु । रुहेडीयपाडळज्यीयसारु ॥ आसोहीयवंतीय पारीयजाय । 11291

मुबेलासेबंतिम्बुज्जयणाय ॥ सुपांहुमाहंसिरिपदजा सुमणेहि । सुउ≋िलयउ अध्य दुहेहि घणेहि ॥ घत्ता ॥ इह कुसुमसभिंदउ वरचउरिंदउ । कणयथाळु सुरवर धरियो । पळुर्पिपयासिउ अळियण-भासिउ । विवहरसिध्दिहि परियरिउ ॥ अर्घ्यं ॥

## ॥ अथ श्रुतणूजा ॥

स्याद्वादकल्पतरुमुत्वविराजमानां । रत्नत्रयांबुजमरोवरराजहंसी ॥ अंगप्रकीर्णकचतुर्दशपूर्वकायाः मार्हत्यसहणमयीं गिरमाइयामि॥१॥ ॐ न्हीं शारदादेवि अत्र अवतरावतर संवौषट् स्वाहा ॐ ऱ्हीं शा॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्त्राहा । ॐ ऱ्हीं शा॰ अत्र मम सिनिहिता भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ श्रीमद्युनर्भवश्रीकरतलधारापुरःसरैनीरैः । परिमलितदिक्-तटांतैः परमागमभारतीं चाये ॥ ॐ न्हीं शब्दब्रह्ममुखोत्पन्नश्रुतशारदादेव्यै जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीमिन्नवृतिरमणीतिलकीभृतैश्चंदनक्षोदैः । परि॰ ॥ ॐ इहीं शब्द॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ श्रीमन्मुक्तंरमृहाकरतलधारार्षितैः मदकैः । परि॰ ॥ ॐ्हीं शब्द० ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ श्रीमद-पवर्गलक्ष्म्या जिनवर्ग्तिः प्रकारिपतैर्माल्यैः । परि० ॥ ॐ ऱ्हीं शब्द० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ श्रीमदमृ-तांगनाया हवीरमृतापमेहंव्यैः । पि॰ ॥ ॐ व्हीं शब्द॰ ॥ चर्ह ॥ ५ ॥ श्रीमत्सिद्धरमायाः कल्याणविबोधितैर्दीपैः । परि० ॥ ॐ ऱ्हीं शब्द० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ श्रीमद्जरामरश्रीवाससंवासितै-

पूजापाट

र्षु प्रेंपे: परि॰ ॥ ॐ व्हीं शब्द॰ ॥ धृषं ॥ ७ ॥ श्रीमदनंतचतुष्टयफलैः फलैः स्वर्णपरिपाकैः । विक्रिक्त । उँ विक्रिक्त । फलें ॥ ८ ॥ नीरादिवस्तृत्करिनिर्मितेन चार्घ्येण भत्तयाऽऽगम तेऽभि- विक्रिक्त । वाग्वादिनीं जैनमुखप्रजातां प्राचीम लोकत्रयसेव्यमानां ॥ अर्ध्य ॥ इत्यमीभिः समागध्य विक्रिक्त प्रजादव्यैः श्रुतं वरं । भवसंतापविक्षेत्रं शांतिधारां करोम्यहं ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥

### ॥ अथ जयमाला ॥

श्रीजिनवरवाणी अमियसुवाणी । गंभीरमधुरमुवाणीया ॥ समदुखिवरिह्ता बहुगुणसिहता । मनोहररिळया वाणीया ॥ १ ॥ सुकंठिव ओष्ठिवरिह्तसुचंगा । मुअंगिवपूर्वकसिहतिविमंगा ॥ सुसुमतिपूर्वकमुज्ञानिवशाळा । ते पूजो जिनवाणी गुणमाळा ॥ १ ॥ सुएक अनेक प्रदेशसुखाणी ।
सुद्रीय सम सम सुनयसुजाणी ॥ सुशीतळपण सिसकळ सुविशाळा । ते पृ० ॥ २ ॥ सुतत्वप्रकाशनदीपहतेजा । सुपढ़ता भवियण उपदेशहेजा ॥ सुमिण्यात्वितिमर फेडनसुविशाळा ।
ते पू० ॥ ३ ॥ सुपरब्रह्ममुखकमळायोत्पन्ना । सुवारह अंगतिहतसुचंगा ॥ सुसरस्वती वाग्देवी
सुवीयशाळा । ते पू० ॥ ४ ॥ सुपिह्लो आचारंग विजाणी । सुदृजो सुत्रकृत वखाणी ॥
सुतीजो स्थानंग सुवीयशाळा । ते पू० ॥ ५ ॥ सुचवयो समवायंग सुचंगा । सुपंचमो
वयाष्ट्याप्रज्ञामियभंगा सुछट्टो ज्ञाल्कथा मृविशाळा । ते पृ० ॥ ६ ॥ सुसातमो उपवासक

गुणवंता । सुआठमो अंतकृत जयवंता ॥ मुनवमो अनुत्रयंत्रंग विशाळा । ते पू॰ ॥ ॰ ॥ सुदशमो प्रश्नव्याकरण विचंगा । सुग्याग्मो विपाकसृत उत्तुंगा ॥ सुबारमो दृष्टिवाद सुविशाळा । ते पू॰ ॥ ८ ॥ सुजिनवरमुखकमळायोत्पन्ना । मुद्दादशअंगश्रुत निःपन्ना ॥ सुगणधरप्रंथित ज्ञानविशाळा । ते पू॰ ॥ ९ ॥ सुमुनिवर्गवस्ताग्ति गुणवंता । सुत्रिभुवनमहिमाजित जयवंता । सुभारती सारद गुणहविशाळा । ते पू॰ ॥ १० ॥ सुभवियणवंदित त्रिभुवनताग । सुजिनवशासनशोभित सिनगारा ॥ सुर्रेष्ट्रनरेष्ट्रमेवित सुविशाळा । ते पू॰ ॥ ११ ॥ घत्ता ॥ अज्ञानितिमरहरो सुज्ञानदिवाकरो । पढी गणी जे भावधरी ॥ ब्रह्मजिनदास भाषे विबुधप्रकासे । मनवांखितफलबुद्धि घणी ॥ अर्घ्यं ॥

## ॥ अथ गुरुपूजा ॥

समनःपर्ययज्ञानश्रुतसागरपारगान् । आचार्यवर्यस्वामीनां पंचाचारपरायणान् ॥ ॐ व्हीं नमः गण्धर अत्र अवतरावतर संबौधट् । ॐ व्हीं नमः गण्धर अत्र तष्ठ र ठठ खाहा । ॐ व्हीं नमः गण्धित अत्र मम सिन्निहितो भव र वषट् खाहा । आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥ श्रीशातकुंभोत्तमकुंभ- पूर्णेरंभोभिरुष्धेः सुमनैः सुगंधेः । वर्तस्यमानानिह वर्तमानान् वृत्तान् यजे श्रीनवकोटिसाधून् ॥ ॐ व्हीं नमः गणधराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीगंधमारैरिव साधुवरौँगशांबरामोदिभि-

रिंदुमिश्रैः ॥ वर्त्तं ॥ ॐ व्हीं नमः गण्धा । गंधं ॥ २ ॥ रत्नत्रयेणेव सतां सितेन पुंजत्रयेणाक्षतमत्तमेन । वर्त्तं ॥ ॐ व्हीं नमः गण्धराय ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ इंद्विंदिराऽऽलिंगितनव्यपुष्णेः
संस्तृयमानैरिव साधुवर्गैः । वर्त्तं ॥ ॐ व्हीं नमः गण्धा पुष्पं ॥ ४ ॥ आत्मानमाल्हाद्यितेन
शुक्कध्यानेन तेषां चरुणा वरेण । वर्तं ॥ ॐ व्हीं नमः गण्धा चरुं ॥ ५ ॥ ज्ञानप्रदीपेरिव
सन्मुनीनां मनोहरिक्तिमीणदीपवृंदैः । वर्त्तं ॥ ॐ व्हीं नमः गण्धा द्येषं ॥ ६ ॥ आमोदिताहौरिव संयतानां गुणैः सुकालागरुधृषधृमैः । वर्त्तं ॥ ॐ व्हीं नमः गण्धा धृषं ॥ ७ ॥ फलैरुद्वैंरिव साम्ययाऽक्षेरानंदनेश्चोत्तरसालमुख्यैः । वर्त्तं ॥ ॐ व्हीं नमः गण्धा फले ॥ ८ ॥
श्रीहेमपात्रे निहितेन भाम्वद्ध्येण वारादिकस्वास्तिकेन । वर्त्ण ॥ ॐ व्हीं नमः गण्आध्ये ॥ ९ ॥
गुरुभक्तया वयं सार्धद्वीपद्वितयवर्तिनः । वंदामहे त्रिसंख्योननवकोटिमुनीश्वरान् ॥ शांतिधारां ।
पुष्पांजलिः ॥ १० ॥

## ॥ अथ जयमाला ॥

सकल मुनिश्वर निमतसुरासुर । अनुदिन चरणकमल नमो ॥ तझ परसादे मन आल्हादे । स्तवन करी बहुदुःख गमो ॥ १ ॥ सुएक आतमध्यानसहित नमो । दुइ रागद्वेष परिहरित नमो ॥ तीनि रयणमंडितवरकाय नमो । चउकषायरहित वरपाय नमो ॥ २ ॥ पंचाचार- 119811

विचार नमो पंचाश्रव आश्रवरहित नमो ।। पंचिद्रियशोपितगात्र नमो ॥ पंचमगतिसाधित तात नमा ॥ ३ ॥ षट्कायदयाकर वीर नमो । षड्ब्रव्यप्रकाशन धीर नमो ॥ षट्षड्मनचितित देव नमो । षट्काल वखाणित सेव नमो ॥ ४ ॥ भय सात रहित गुणवंत नमो । गुणस्थान सात जयवंत नमो ॥ आठ ध्यानमहित मुनिकाय नमो । आठ मदरहित यतिपाय नमो ॥ ५ ॥ नव नयकलित गंभीर नमो । नवविध शील पालीत नमो ॥ दशलक्षणधर्म प्रकाश नमो । दशधर्मध्यान आवास नमो ॥ ६ ॥ दहएक पडिम उपदेश नमो । दहदूविध तपस्वी ईश नमो ॥ दहतीनि चरण पालीत नमो । दहचारी मल टाळीत नमो ॥ ७ ॥ दह पंच प्रमाद विरहित नमो । दहषर् परिभावनसहित नमो ॥ दहसात संयम गुणवंत नमो । दह आठ दोष दुरिकरण नमो ॥ ८ ॥ दह आठ सहस्र शील चरण नमो । दह नव मासक जीव हरण नमो ॥ दह दह वर मार्गण कथित नमो । दह दह एक चतुर्गुणलक्ष नमो ॥ ९॥ दहदहदु परीसह सहन नमो । दह दह तीनि स्थानकलीत नमो॥ दह दह चतुर्जिनवर-पाय नमा । तह दह पण भावन भावीत नमो ॥ १०॥ इह गुण अधिगुणवंत नमो । निर्प्रेथ मुनी जयवंत नमो ॥ गणपर यतिवरपाय नमो । मन वचन सफल करु काय नमो ॥ ११ ॥ तिहुयणजनपूजीत चरण नमो । तिहुयण भवियण उध्दरण नमो ॥ ते तरण

पुजापाठ

तारण भवतरंड नमो । करुणारमसमकरंड नमो ॥ १२ ॥ धर्म शुक्कध्यान धरण नमो । गुण-स्थानश्रेणिआरूढ नमो ॥ श्रीकेवलज्ञान उद्योत नमो । श्रीमुक्तिरमणिवरकांत नमो ॥ घत्ता ॥ श्रीमुनाश्वर स्वामी नमू शिर नामी । दोई कर जोडी विनय करू ॥ दीक्षा अति निर्मली देउ मज उज्जळी । ब्रह्मजिनदाम भणे कृपा करी ॥ अर्ध्य ॥ इति पंचपुजा समाम ॥

॥ अथ नवदेवताविधानं ॥

अथाधिवास्य चिद्दृणमित्यादि विधिना परं । ब्रह्माईदादिधर्म च मध्यमंडलमर्चये ॥ १ ॥ इति पठित्वा यंत्रोपिर पुष्पांजिल क्षिपेत् ॥ निर्प्रधायाः प्रसादं कुरुत पदिमहादत्त सध्दर्मदीप्त्ये । देवाः सर्वेऽच्युतांता विकुरुत सुतनोः क्ष्मामिमामेव शांत्ये ॥ क्षिप्त्वा कर्मारिचकं किमिप तद-शमं स्फूर्जदावर्जतेजाः । सो ध्यायं शासदीशिक्षिजगदिह परं स्थाप्यतेऽनुग्रहे तु ॥ प्रभावकिसं-हसािक्षध्यविधानाय समंतात्पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ २ ॥ एते वर्षत्विहाशीरमृतमृषिगणाः साधु हुलाऽभिराध्या । विश्वे देवाश्च शास्त्रं वृजिनपरिजनान् मृतु विभानि होते ॥ स्थानस्था एव चैनं सहसुरमुनयस्तेऽहिमेंद्वाः स्तुवंतः । श्रध्दत्वायों महाऽयं जिनयजनविधौ प्रस्तुवे दिव्यसिध्दान् ॥ ३ ॥ त्रिभुवनसाधिमकाद्येपणाय समंतात् कुंकुमाक्तपुष्पाक्षतं क्षिपेत ॥ दृक्शुष्ट्यादिसिमध्दशिक्तपरमब्रह्म-प्रकालोहरं । शब्द्वहाद्यगिरमीिरवपदं तत्मृलमंत्रादिभिः ॥ इंडाद्यैरभिगध्यते तदिभितो दीनािमम्-

क्ष्मामने । न्यस्याऽचामि मुभक्तिमुक्तिदमहं ब्रह्माहंमित्यक्षरं ॥ ४ ॥ शब्दब्रह्माचेनाय कर्णिकामध्ये पुष्पांजिं क्षिपत् ॥ चिड्रं विश्वरूपं व्यतिकलितमनाद्यंतमानंदसांद्रं । यत्राप्तैस्तैर्विवर्त्तैर्व्यहरद-धिपते दुःखसौस्याभिमानैः ॥ कर्मोद्रेकाचदात्मप्रतिचमलभिदोक्तिकानिःसीमतेजः । प्रत्यासीदःप-रौजःस्फुरदिह परमबहायज्ञाहंमई ॥ ५ ॥ ॐ -हीं परमबहायज्ञ्यतिज्ञापनाय कर्णिकांतः कुसुमांजिंह क्षिपेत् ॥ स्वामिन् संवौपट्कृताह्वाननस्य ॥ द्विष्ठांतेनोटुंकितस्थापनस्य ॥ स्वाहानिणीते वषट्का-रजाग्ने साक्षिध्यस्य प्रारभे ह्यष्टधेष्टि ॥ ६ ॥ मलयरुहललिततंडुलपुष्पैरधिवासनं जिनेंद्रस्य । संवौ-षर् ठठ वपडिति पहन्तमंत्रीक्षिकरणैः कुर्वे ॥ ७ ॥ ॐ न्हीं श्री क्कीं ऐ अर्ह अर्हत्सिद्धाचार्योपा-ध्यायमर्वसाधाजिनधर्मजिनागमाजिनचैत्यचैत्यालयाश्च नवदेवता अत्र अवतरतावतरत संबीषट् स्वाहा । अनेन गंधपुरपाक्षतान्त्रितपाणिपात्रेण पुरपांजलि प्रयुंजयेत् ॥ आह्वानं ॥ ॐ॰ अर्हे॰ अत्र तिष्ठत ठठ स्वाहा । अनेन तद्वत्प्रतिष्ठापयेत ॥ स्थापनं ॥ ॐ॰ अहं॰ अत्र मम सन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा । अनेन तद्वत् मानिघापयेत् ॥ सन्निधीकरणं ॥

## ॥ अथ अष्टकं ॥

गांगयोञ्बलमंगलात्मकमहाभृंगारनालोङ्गतैर्गगाणुत्तमतीर्थमारसलिलेगंघात्तभृंगव्रजेः। चायेऽहं जिन-मिद्रसुरिविमलान मत्पाठकं गाधवं जैनेंडोक्तमुधर्ममागममधो चैत्यं च चैत्यालयं॥ ॐ व्हीं <sup>टू</sup>जापाठ

अर्हमिङाचार्योपःध्यायसर्थमाधृजिनधमीजनागमजिनचैत्यजिनचैत्यालयनवदेवताभ्यो जलं पामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीगंषवंरगं विभिष्ठसम्होन्मसाहिमः रनापकः । पूतेः शातलरिमधृलिकलितेः कारमारमंमिश्रितैः ॥ चायेऽहं जिनाराङम्रिवमत्यान् सत्पाटकं साधवं । जैनंद्रोक्तसुधर्ममागममथो चैन्यं च चैत्यालयं ॥ ॐ व्हीं अहीनिद्धाचार्योपाध्यायमर्थसाधुजिनधर्मजिनागमजिनचैत्यजिनचै-त्यालयनवदेवनाभ्या गंधं॥ २ ॥ श्रीमत्पार्वणशार्वराशकरव्वालोम्लीलाधरैः । पूर्तैः शीतलर-हिमगंघमध्रौः शाल्यक्षतेश्वर्चितेः ॥ चायेऽहं० ॥ ॐ न्हीं अहं० ॥ अक्षतान ॥ ३ ॥ पुर्छेर्मछिम-तिब्रिकाक्वलयश्रीकेतकीजातिकामत्मौगंधकबंधुजीववकुलैर्मान्यंगिलशास्यकैः । चायेऽहं० ॥ ॐ न्हीं अर्ह । । पुष्पं ॥ ४ ॥ हर्व्यनेव्यघृतान्वित जनमनःसंव्यं जनव्यं जनभक्ष्ये रक्षसुखप्रदेवरसुधासाध्यंधी-र्यायकैः । चायेऽहं ।। ॐ न्ही अहं ।। चर्म ।। ५ ॥ चंद्रार्कंषुतिहार्यतीर्यदुरितध्वांतीषविध्वंसकैः सिंद्वयोत्तमभावशुद्धिसदशैंभद्यत्प्रदीपत्रजैः । चायेऽहं० ॥ ॐ व्हीं अहं० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ भद्रश्री-हिमवालकालविहितैर्भूपे रसेः कर्णिकानायत्काम्यकटाक्षमीम्यसुरभिभ्राम्येः सुधूम्याभरैः । चायेऽहं०॥ ॐ ऱ्हीं अहे॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ सद्योऽभीष्टफलप्रदानमधुरं रद्यानत्रद्योत्तम—द्राक्षादाडिमजंबुजंसरूच-कादीत्येवचौचैः फलैः । चायेऽहं ।।। ॐ हीं अर्ह ।।। फलं ॥ ८ ॥ अर्घ्यणार्घमहामहारजत-तत्पात्रादिसंरीजनं सिद्धार्थादिसुमंगलार्थवरवर्गापाद्यनर्घिश्वये । चायेऽहं० ॥ ॐ ऱ्हीं अई० ॥

अध्यं ॥ ९ ॥ तसा जिनेद्रपाद्वंत वारिधारां निपात्यं । भूगारनालिकोद्वातां विनमहोकशांत्यं ॥ शांतिधारां ॥ १० ॥ देवंद्रतृंद्माणमें।लिसमाचितांबिदंवाधिदेवपरमेश्वरकीर्तिमाजः । पुष्पायुधप्रमथ-नस्य जिनेश्वरस्य पृष्पांजिलं विरचितंष्टस्तु विनयशांत्यं ॥ पृष्पांजिलः॥

# ॥ अथ प्रत्येकपृजा ॥

सिंध्वादिनदिसत्तिर्थादानीतैर्विमलैर्जलैः । श्रीजिनेद्रांत्रिपंकेजद्दंद्रमंचेऽघमुक्तये ॥ ॐ न्हीं अई नमः परमेष्टिने ॥ जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ चंद्रचंदनकालादिगंधद्रव्यात्थगंधकैः । श्रीजिनें० ॥ 🥉 हीं।।। गंधं।। २ ॥ अक्षतैग्क्षतेगेर्घर्लक्ष्मीलक्षणलक्षितैः। श्रीजिने०॥ ॐ व्हीं०॥ अक्ष-नास् ॥ ३ ॥ मंघलुव्धादिसंगीनैस्तुंगपसादिपुष्पकः । श्रीजिनै० ॥ ॐ न्हीं० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ हव्येनेव्यांशुभक्षेयसारदुग्धादिसंयुत्तः । श्रीजिनेवा। ३० व्हीवा। चरं ॥ ५ ॥ सत्मोमदीपसंदोहै रपवर्मसुखप्रदेः । श्रीजिनं ।। ॐ व्हीं ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ धृपैः श्रीखंडकर्पूरकाइमीरागर्मुख्यकैः । र्थाजिनें।। ॐ कीं।। धूपं।। ०॥ जंत्रजंबीरकाम्रामचोचमोचाम्रगत्फहैः । श्रीजिनें।।। ॐ न्हीं। । फलं ।। ८ ॥ अर्ध्वरनर्ध्यपात्रम्थेनीरगंधादिनिर्मितैः । श्रीजिनें। ॥ ॐ न्हीं। ॥ अर्घ्य ॥ एवं जिनेंद्रमभ्यर्घं स्रमंदोहपृजितं । वार्घारा तृ जगरछांत्यै श्रीपीठाग्रे कृताऽहीतः ॥ शांतिधारां ॥ देवेंद्रवृंद्मणिमालिसमर्चितांध्रदेवाधिद्वपरमेश्वरकीर्नभाजः । जिनेश्वरस्य पुष्पांजलिविर्मिनोऽस्त विनयशांत्ये ॥ पुष्पांजलिः ॥

# ॥ अथ सिद्धार्चनं ॥

स्वाहतैः परमपावनतीर्थवारिभिर्विधुरजःपरमिश्रैः । सिद्धमष्टगुणयुक्तमनंतं पूजयामि वरनिर्वृति ांसध्ये ॥ ॐ व्हीं सिद्धपरमेष्ठिने जलं निवंपामि स्वाहा ॥ जोंगकँदुहरिचंदनधीरद्रव्यजैः श्रमहरै-र्वरगंधेः। सिद्धः ॐ हीं मि॰॥ गंधं॥ इंदुकुंदवरमुक्तिसुहारैः श्वेतकैः कलमतंडुलपुंजैः। सिद्ध॰ ॥ ॐ <sup>-</sup>हीं सि॰ ॥ अक्षतान ॥ ३ ॥ चंपकाञ्जबकुलोत्पलजातीमल्लिकाकुरवकादिलतांतैः सिद्ध ।। ॐ व्हीं सि॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ भक्ष्यभक्तधृतपायसपृर्वेहेंमभाजनगतैश्वरुभिश्च । सिद्ध ॰ ॥ व्हीं सि॰ ॥ चर्न ॥ ५ ॥ भव्यकिल्वियतमश्रयनाद्यैरिंगमोक्षसुखदैर्विध्वदीपैः । न्हीं सि॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ लोहपीतनसिताभ्रमुरम्यैश्रंदनादिजदशांगस्धृपैः । ॐ ्हीं सि॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ नाळिकंग्कदळीफलपृराभ्रादिजैः फलकुलैः परिपक्वैः । सिद्ध॰ ॥ 🕉 ऱ्हीं सि॰॥ फलं॥ ८॥ वार्गधनंडुरुममुहमह्व्यदीपधूपप्रकृष्टफलनिर्मिनमेतदर्धि । संप्रस्तुतं रुचिरकांचन जातपात्रे सिद्धाय सिद्धसुखदाय मुदा ददेऽहं ॥ अर्घ्यं ॥ ९ ॥ श्रीखंडसोमांघिविभृति-धुलीसंवासितैस्तीर्थजलैः प्रकुर्वे । सच्छांतिधारात्रयमग्रतोऽस्य श्रीसिद्धलोकत्रयसर्वशांत्यै ॥ शांति-धारां ॥ १० ॥ परिमलमयकुंदेंदूवरांभो जमुख्यै । रतिकुलनिनदैः पुष्पांजलिं सत्प्रसूनैः ॥ निखिलसु-जनतापव्यापमंहारिणोऽग्रे । निरुपमगुणवार्द्धः सिद्धनाथस्य कुर्वे ॥ पुरुपांजलिः ॥ ११ ॥

सन्नामिकामोदकृतेंदुमिश्रैम्तोयैग्यस्यामहर्गः पवित्रैः। चाये मनःपर्ययबोधयुक्तं श्रीधर्मसृरिं श्रुत-पारगं तं ॥ ॐ ऋँ आचार्यपरमेष्टिने जलं निर्वपामि म्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडकर्पृरसुजोंगकादिइन्यो-त्थरांधैर्विधुभानुशानिः । चाये० ॥ ॐ व्हुँ आ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ सद्धमेपुंजीरव सौख्यदानैरजस-गौरैर्वरतंडुलीवैः । चाये॰ ॥ ॐ व्हँ आ॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ बंदूकमंदारमहोत्पलादिपुष्पोत्करै-र्भृगसमृहनादैः । चाये॰ ॥ ॐ व्हुँ आ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४॥ सामादबाष्पान्वितशालिभक्तापूपाज्यदु-ग्धादियुतैः मुहब्यैः । चाये ।। ॐ ऋँ आ ।। चरं ॥ ५ ॥ दीपैर्जगत्पापतमोतिनाशैः सत्कांच-नारित्रसमादिरूपैः । चाये० ॥ ॐ न्हुँ आ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सद्योवर्नेदूत्तमधीरलोहश्रचिंदनाषुर-वसारधूपैः । चाये०॥ ॐ व्हँ आ०॥ धृपं॥ जंबीरजंबृफलपृरधात्रीरंभाम्रघींटाम्लफलैः सदिष्टैः। चाये॰॥ ॐ न्हुँ आ॰॥ फलं॥ ८॥ अध्येण सङ्गाजनमध्यगेन वार्गधकाद्यै रचितेन पुतैः चाये मनःपर्ययबोधयुक्तं श्रीधर्मसुरि श्रुतपारमं तं ॥ ॐ न्हूँ आचार्यपरमेष्टिने ॥ अर्घ्य ॥ ९ ॥ संवासितैर्मे जुसुगं वचुणें लॉकप्रकृष्टामलदिव्यतोयैः । सच्छां तिधारात्रयमातनोमि श्रीधमेमृर्येषिमहौ-त्पलाग्रे ॥ शांतिधारां ॥ १० ॥ सम्बंचरीकावृतमहिकाञ्जश्रीमालतीकेतकिमुख्यपुष्पैः । पुष्पांजिलं तं प्रकरोमि भ<del>व</del>या सुरेः पदाग्रे यतिवंदिनांग्रेः ॥ पुष्पांजिः ॥ ११ ॥

# ॥ अथ पाठकाचनं ॥

सुगंधचूर्णवासिनैर्विधुश्रितैः सुसज्जरैः। सुपाठकंद्रमष्टतः प्रपृजयामि सिद्धये ॥ ॐ न्हीं उपा-ध्यायपरमेष्ठिने जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ वरंदुचंदनादिजैः सुरेंद्रवंद्यगंधकैः । सुपा॰ ॥ ॐ न्हीं उ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ मृगांकभानुषांडुरैर्गतस्तुषैः सदक्षतैः । सुषा॰ ॥ ॐ न्हीं उ• ॥ अक्ष-तान् ॥ १ ॥ लतांबुजोत्पलादिकैलंतांतकैः सुसंग्मैः । सृपा॰ ॥ ॐ न्हीं उ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ अपूपभ-क्तकादिकैर्मनोहरैः सुहृज्यकैः । सुपा० ॥ ॐ न्हीं उ० ॥ चरु ॥ ५ ॥ हिमसुधेशसंचयैः क्षतैरघत-मभयं । सुपा॰ ॥ ॐ व्हीं उ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सुरेंदृहोहकादिकैः सुधूपकैः सुधूमकैः । सुपा॰ ॥ ॐ न्हीं उ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ मनोऽक्षनासिकाहरै रसालकादिसत्फलैः । सुपा॰ ॥ ॐ न्हीं उ॰ । फलं ॥ ८ ॥ जलगंघादिभिर्द्रव्यैः कृतेनाध्येण पावनैः । अंचामि तमुपाध्यायपरमेष्ठिनमिष्टितं ॥ अर्घ्य ॥ ९ ॥ शांतिं कुर्वेतु जगतां शांतये शांतिधारिणां । उपाध्यायपदस्याप्रे कुर्वे पुष्पांजस्ति युदा 🛭 शांतिभारां । पुष्पांजिलः ॥ १० ॥

॥ अथ सर्वस(ध्वर्चनं ॥ श्रीपुण्यतीर्थसिललेरमृतांशुधूलीसंमिश्रितैर्धुनिमनोभिग्वितिपृतैः । सध्यानमौन्युतमस्तमनोजमानं र्श्वामनिमाधुपरमेष्टिनमर्चेयामि ॥ ॐ कः मर्वमाधुपरमेष्टिने जलं निर्वपामि स्वाहा ॥१॥ सद्वंधुराग- स्मिष्णितनकुंक्रमें वृश्ची चद्रनप्रभृतिगंधतम् धर्मधः । मृद्या । ॥ ॐ व्हः मर्व । ॥ गंधं ॥ २ ॥ मुक्ता-पुरुद्धकरकेरवकुंद्रभुष्ठेरक्षीणमाक्षमुखद्धिचताक्षतीयः । सध्या । ॥ ॐ व्हः सर्व ।॥ अक्ष-तान् ॥ ३ ॥ जातीकुरंटकमदुत्पलचंपकायैः पुष्पैर्द्विनेकवरपृरितदिकसमूहैः । सध्या० ॥ ॐ इः सर्वै॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ शान्यन्नपायमघृतप्रमुखेः सुपक्षेहि॰यैः सुवर्णकृतमंजुलभाजनस्थैः । सध्द्या॰॥ ॐ न्हः सर्व॰ ॥ चरं ॥ कर्प्रदीपविमरे जंगदक्षरम्यैर्भव्येष्टनाकशिवसीख्यसुदानदक्षैः । सध्या॰ ॐ न्हः सर्व॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ धीगसितागमसिताभ्रमुचंदनादिमद्गंधवस्तुजनितै रमणीयधूपैः सध्या॰ ॥ ॐ ऱ्हः सर्व॰ ॥ धृपं ॥ ७ ॥ सङ्गास्तनीफनसदाडिमपुगरंभासन्नाळिकेररुचकादिफलै सुदानैः। सध्या॰ ॥ ॐ ऱ्हः सर्व॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ पानीयगंधसदकोद्गमहञ्यदीपधृषादिभिर्वसुमि रघ्यंमिदं कृतं तै: । संस्थापितं कनकनिर्मितचारुपात्रे श्रीसाधवेऽभरनताय ददामि तस्मै॥ अर्घ्य ॥ ९ ॥ म्वभावनिर्मलजलैः शीतलैश्वंद्रमिश्रितैः । शांतिधारामिमां कुर्वे साधोरप्रे महाद-रात् ॥ शांतिघारां ॥ १०॥ सन्मालतीकुरवकांवुम्हादिपुष्पैः सहंधलुब्धमधुपावलिरम्यशब्दैः भक्त्या करोमि कुमुमांजिलिमेंद्रवंद्यश्रीसर्वमाधुपरमाष्ठिपदांबुजाग्रे ॥ पुष्पांजिलिः ॥

# ॥ अथ जिनधर्मार्चनं ॥

तोयैरशेषतनुभूद्भवतापनाशैम्नीथीदकैः सरसिजैः कलितैः मुराच्यैः। दृग्बोधवृत्तमयमंगिदयोरुमूलं श्रीजैनधर्ममनघं महयामि भक्त्या॥ ॐ व्हीं जिनधर्माम नमः। जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥

11981

सइंधसारवरवंशिकजानगंधैः मइंधभावितसमस्तदिगंनरौषैः। दृग्बो०॥ ॐ न्हीं जि०॥ गंधं॥ २॥ संजातमङ्क्षिकित्विकाञ्जकरावदार्तैः शाल्यक्षतैः सुकृतपुंजविष्टदानैः। दग्बो॰॥ ॐ न्हीं जि॰॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ श्रीवंशुजीवकलतांबुजकुंदनीलसन्मिक्षकासुमनसादिलतांतमाल्यैः । दग्बो॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जि॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सद्व्यंजनाज्यपरमानसद्त्रभक्ष्यैः क्षीरादिकै रुचिकरैश्वरुकैर्मं नोज्ञैः । दृग्बो॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जि॰ ॥ चर्म ॥ ५ ॥ कर्माधकारभवहारिभिरिंदुदीपब्रातैर्विनेयजनताम-लबोधबीजैः । दुग्बो॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सिपंडकागरूरजादिभरैः सुधुपैः सर्वाम-राभिमतगंधमुदानदक्षैः । दृग्बो॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जि॰ ॥ घृपं ॥ ७ ॥ घोंटाम्रकादिकदलीफलपूर-धात्रीनारंगतिंदुकसुदानफलप्रदक्षैः । हम्बो॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जि॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ समीरगंधकल-माक्षतचारुपुष्पहन्यादिपूजनसुवस्तुकृतैः सद्ध्यैः । दृग्बो ।। ॐ न्हीं जि॰ ॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ यस्मात्मुरेंद्रनरपाधिपराज्यलक्ष्मीयंत्सर्वयोगिनुतबोर्धाजनंद्रपद्मा । यम्मात्मुसिद्धिकमला हि भवेन राणां तं जैनधर्ममहमादरतः प्रत्रंदे ॥ शांतिधारां । पुष्पांजालेः ॥

# ॥ अथ आगमार्चनं ॥

सरोजनामकैरवप्रभृतिपुष्पवासितैः पवित्रपात्रवारिभिः कनककुंभपृग्तिः । जिनाननाद्विनिर्मतां गण-घरादिसेवितां यजे परमभारतीं सकळळोकपृजितां ॥ ॐ व्हीं जिनागमाय नमः ॥ जलं निर्व-

पामि स्वाहा ॥ १ ॥ मनोजचंद्रचंदनागरुतम् णा रसेः सुगंधपिपक्तपट्पद्मुगरम्यकैः । जिनान०॥ ॐ व्हीं जिनाग० ॥ गंधं ॥ २ ॥ निशापितमयुखममपांडुरैः सदक्षतिर्ममोज्ञसहंधिभिर्ललितकाय-शोभितैः । जिनान॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जिनाग॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ त्रतावकृत्नीपकुंद्मुरभूजपुन्नागकः प्रसूननिवहेंर्जपाकमलजातिचंपकैः । जिना० ॥ ॐ ऱ्हीं जिनाग० ॥ पृष्पं ॥ ४ ॥ सदाज्यदुग्ध-द्धिमक्ष्यवरशात्रिभक्तादिकैः मुवर्णमणिभाजनश्चितपवित्रनैवेद्यकैः । जिनान ।। ॐ व्हीं जिनाग ।।। चरं ॥ ५ ॥ कपृरभरहारिभिः मिनाभदीपवर्जरशेपजनलोचनप्रियरैखंडप्रभैः । जिनान० ॥ ॐ न्हीं जिनाग॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सुधोर्गहमवालुकामत्यजादिधृपकैः सुरासुरनरोरगप्रमोददैः सुमोहिभिः । जिनाननाद्विनिर्गतां गणधरादिमेवितां यत्रे परमभारतीं सकललोकपृजितां ॥ ॐ हीं जिनागमाय नमः ॥ धृपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ्डफलपृगदादिमरसालमोचादिभिः सुरूपसहंधयुक्फलकुलैमेनो-टारिभिः। जिनान ॥ ॐ व्हीं जिनाग ॥ पटं ॥ ८॥ महाधवलद्कलनेत्रदिविजांगचित्रादिकैः मुशिल्पिपरिनिमिनेश्वंबलगौरशोणसंज्ञकैः । जिनान० ॥ ॐ न्हीं जिनाग० ॥ वस्त्रं ॥ ९ ॥ किरीट-माञ्चर्यकेष्ठयन् पृतं जनेः सुवर्णमणिमुद्रिकाविविधकुंटरुँमेदरैः । जिनानः ॥ ॐ व्हीं जिनागः ॥ पोडशाभगणं ॥ १० ॥ पृतांमोभिः मुगंधैरगरुमलयजायुङ्गवैर्गघलेषेः सद्गीरेरक्षतीधे रुचिरपरिमहै-श्रंदकादिप्रमृनेः । नैवेधैदीपकीवरगरुमुरभिदार्वादिधृषेः प्रशस्तैः सद्यैः संसत्फलीषै रचितमिदमहं पूजापाठ

शारदायें ददेऽर्घ्य ॥ अर्घ्य ॥ ११ ॥ श्रीवीतरागमुखसारविनिर्गतं यच्छ्रीमद्गणेंद्रकथितं वरसिद्धसारं । तद्द्वादशांगममलं बहुलार्थयुक्तं वंदे श्रुनं परमहं सततं पवित्रं ॥ शांतिधारां । पुष्पांजलिः ॥ १२ ॥

# ॥ अथ जिनविंवार्चनं ॥

आनीतेर्वारिभिस्तीर्थेरिंदुक्षादप्रवाहकै: । जिनाबेंबान् यजे रत्नस्वर्णरूप्यादिनिर्मितान् ॥ ॐ जिनचैलेभ्यो नमः । जलं निर्वपामि खाहा ॥ १॥ गंधैः कर्पूरभद्रश्रीकाश्मीरादिसमुद्भवैः जिन्धिं ॥ ॐ हीं जिन्चै ॥ गंधं ॥ २ ॥ तंडुहैंर्गधशाहीनां कृंदजाहकपांडुरै: । जिन्धिं ॥ ॐ हीं जिनचै॰॥ अक्षतान् ॥ ३॥ पुष्पैर्बाणान्जसंमहीतुंगाद्यैरिहंस्ट्रतैः । जिनवि॰॥ ॐ ऱ्हीं जिनचै॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ नैवेद्येरसदुग्धाज्यपृषाद्येद्याणतपंषीः । जिनविं॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जिनचै॰ ॥ चरुं ॥ ५ ॥ दीपैः सम्बंद्रसंजातेर्ध्वस्ताघतिमिरवर्जैः । जिनिबं॰ ॥ ॐ न्हीं जिनचै॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ धूपराजाहणादेश्व घाणादेश्व समुद्भवः । जिनिष् ॥ ॐ व्हीं जिनचै०॥ धृषं ॥ ७ ॥ फलैः सद्रंधसद्दर्णसदृशैदीडिमादिकैः । जिनबिं० ॥ ॐ न्हीं जिनचै० । फलं ॥ ८ ॥ पावनैर्वारिगंघार्धः कृतैरध्यैर्महाजनैः । जिनवि०॥ ॐ व्हीं जिनचै०॥ अर्ध्य ॥ ९॥ चतु-र्णिकायदेवौधप्राचितश्रीजिनेशिनः । सगमि भावतस्तेषां विवानां कर्महानये ॥ शांतिधारां पृष्पांजिलः ॥ १०॥

# ॥ अथ जिनालयार्चनं ॥

जैनधर्मैरिव स्वच्छैरंभाभिः शक्षिशीतछैः । कृत्रिमाकृत्रिमानंचे जिनानामालयान् मुदा ॥ ॐ ऱ्हीं जिनालयेभ्यो नमः जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ बहिस्तापहरैर्गधैर्गधसारादिसंभवैः । कृत्रि॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जिनाल॰ ॥ गंघं ॥ २ ॥ लक्ष्मीनेत्रांतिवशदैः सुगंधिकलमाक्षतैः । कृत्रि॰ ॥ ॐ ऱ्हीं ।जिनाल॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ केतकीमालतीजातीसादिदीवरपुष्पकैः । कृत्रि॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जिनाल ।। पुष्पं ॥ ४ ॥ घृतक्षीराज्यभक्ष्याद्यैश्वरुकैः स्वर्णपात्रगैः । कृत्रिमाकृत्रिमानंचे जिनाना-मालयान् मुदा ॥ ॐ ऱ्हीं जिनालयेभ्यो नमः ॥ चरं ॥ ५ ॥ चारुकर्पूरदीपौषैरघष्यांतविनाशकैः । कृत्रि॰ ॥ ॐ हीं जि॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ दशांगधूपकैलंखघाणमोदप्रदायकैः । कृत्रि॰ ॥ ॐ हीं जिनाल ।। धृपं ॥ ७ ॥ नानाविधफलैस्तापप्रदेनीसाक्षिचेतमां । कृत्रि ॥ ॐ न्हीं जिनाल ॥ फलं ॥ ८ ॥ कृतेनाघ्यंण पानीयश्रीखंडसद्कादिकैः । कृत्रि॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जिनाल॰ ॥ अर्घ्यं ॥ ९ ॥ इत्येतैग्ष्टभिद्रंव्यैर्जिनालयसमर्चितं । शांतिं करोतु सर्वेग्यः पुष्पांजलिपुरःसरं ॥ शांतिघारां । पुष्पांजिलः ॥ १०॥ एवमर्हदादीनभ्यर्च्य शरबंद्रमरीचिरोचिषोऽतश्चेतिस चित्यैवमनादिसिद्ध-मंत्राभिमंत्रितकपृंग्हिरचंदनद्रवलुलितमुरभिशुभ्रपुष्पांजलिभिग्कविंदातिवारानधिवास्य पूर्णार्घ्यदानेन बहुमानयेत ॥

् जापाठ

॥ अथ अनादिमिसमंत्रः ॥ ॐ णमा अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । णमो उत्रह्शायाणं । णमो छोए म ज्याहण ॥ चत्तारि मंगळं । अग्हंता मंगळं । मिछा मंगळं । साह मंगळं । केवळिप-णितो धम्मो मंगळं ॥ चनारि ठोगुनमा । अरहंता ठोगुनमा । सिद्धा छोगुनमा । साह् ळोरुत्तमा । केवळिपणांनो धम्मा ळोग्तमा ॥ चत्तारि मरणं पव्यज्जामि ॥ अरहंते सरणं पव्यज्ञामि । सिद्धे सरणं पव्यज्ञामि । माह सरणं पव्यज्ञामि । केवळिपण्णंतो धम्मो सरणं पव्यज्जामि ॥ ॐ व्हीं शातिं कुरु कुरु सर्वशांतिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा ॥ अयमनादिसि-इमंत्रः ॥ (येथं या मंत्रानं कर्ष्य व चंदन यांच्या गंधानं मिश्रित सुगंधित शुभ्र अशा फुलांनी २१ वेळा पुष्पांजलि करणे. ) जिनसिङम्रिदेशकसाध्वरानखिलभव्यजनमहितान्। धर्मागमचैत्यचैत्यालयममन्वितान् पृजयामि नधदेवान् ॥ पृणांध्यं ॥

## ॥ अथ जयमाला ॥

मणुय णागिद्सुर धरिय छत्तत्त्या । पंचकह्वाण मोरुमावळी पत्तया ॥ दंसणं णाणसारुखं अणंतं वळं। ते जिणा दिंतु अह्मो वरं मंगळं॥ १॥ जेहि झाणंगिजाळेहि अहिबहियं। जम्म जर मग्ण णयग्नयं दंउयं ॥ जेहि पत्तं सिवं सामयं ठाणयं । ते मम दिंतु सिद्धा वरं णाणयं ॥२॥

पंचमहाचार पंचंगिसंसाह्या । वारहंगाइ सुदजलिं अवगाह्या ॥ मोख्खलः ही महंते महत्ती सया । सूरिणा दिंतु मोरूवंगयासग्गया ॥ ३ ॥ घोरसंसार भीमाटवी काणणे । तिरूवविहराळतह वावपंचाणणे ॥ णहमग्गाण जीवाण पहदेसया । वंदिमो उवस्माय अस्रो सया ॥ ४ ॥ उग्गतव-चरणकरणेहि जार्णगया । धम्मवरझाणसुक्केकझाणंगया ॥ निम्मरं तवसिरिए समाहिंगया। साहबो ते महा मोल्खगइ वं दिंतु मे ॥ ५ ॥ जस्स ळोए पयासेण भविया जणा। अल्ख्यं सोखवयं दिंत णिचं वरं ॥ मंगळं ळोगुत्तमोय सरणं तहा । सो मम देउ धम्मा वरं मंगळं ॥ ६ ॥ सञ्ज्ञसंसारजीवाण हिद देसया । सञ्बदासेहि णिश्चं परं णिम्मळं ॥ सञ्ज्ञमासं पगं सञ्ज्ञमणरंजणं । सन्वसोरूखं मम देउ जिणभासियं ॥ ७ ॥ रूप्प कंचण विविह मणिमयाळोमया । कट्टिमाकट्टिमा सहरुख्खणं णिणदा ॥ भवियजणसम्मत्तवाहिरं कारणं । दिंतु सोख्खं मन जिणवरा चावरं ॥ ८॥ कट्टिमाकट्टिमा दिट्टिमणरंजया । पट्टमालाहि संसोहिया सन्वदा ॥ अट्टाळयाळजुगुदुणउरुसो-हिया । दिंतु मे तिळोल्खजिणवस मंगळं ॥ ९ ॥ येण तोत्थेण णवदेवता वंदिये । गुरुहिसंसार घणमछि संिंजये ॥ ळहयदो सिङिसोख्लाय बहुमाणणं । कुणिय कार्भिधणं पुज्जपुज्जा-णणं ॥ १० ॥ घत्ता ॥ शुद्धाईत्सिद्धसूरीन् सततमिवलशास्त्रोपदेशप्रवीणान् । साधुश्रीजैनधर्म-श्रुतिनिकरसुधाचैत्यचैत्यालयार्घान् ॥ अर्ह्दवान् प्रवंदे स्वगुणमणिगणापूर्णसिंधून् नवैतान्। स्वात्मोत्थानंतवोधातुलबलपरमानंद्दग्वृत्तचेतान् ॥ अर्घ्यं ॥ इति नवद्वताविधानं संपूर्ण ॥

पूजापाठ

॥ अथ तत्वार्थपूजा ॥ त्रैकान्यं द्रव्यपद्कं नवपदमहिनं जीवषट्कायलेश्याः । पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसामितिगतिज्ञान-चारित्रभेदाः ॥ इत्येतन्मोक्षमृलं त्रिभुवनमहितं प्रोक्तमहिदिरेभिः प्रत्येति श्रह्मधानि स्पृशति च मितमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः॥ १॥ सिद्धे जयप्पसिखे चउविहाराहणाफलं पत्ते। वंदे ता अर-हंते वोष्छं आराहणा कमसो ॥ २ ॥ उज्जोवणमुज्जोवणं णिव्वाणसाहणं च णिष्छरणं । दंसणः णाणचरित्तं तवाणमाराहणा भणिया ॥ ३ ॥ नमोऽग्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ॥ मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां । ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तहुणंह्यथे ॥ ४ ॥ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥ तत्वार्थश्रक्रानं सम्यग्दर्शनं ॥ २ ॥ तन्निसर्गाद्धिगमाद्वा ॥ ३ ॥ जीवाजीवास्र-वबंधसंवरिनर्जगमोक्षास्तत्वं ॥ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तव्यासः ॥ ५ ॥ प्रमाणनर्थेगधिगमः ॥ ६ । निर्देशम्वामित्वमाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ मत्मंख्याक्षेत्रस्पर्शनकालांतरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥ ८ ॥ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानं ॥ ९ ॥ तस्त्रमाणे ॥ १० ॥ आद्ये परोक्षं ॥ ११ ॥ प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥ मितः समृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थानरं ॥ १३ ॥ तर्दिद्रियानिद्रि-यनिमित्तं ॥ १४ ॥ अवप्रहेहावायघारणाः ॥ १५ ॥ बहुबहुविघक्षिप्रानिसृतानुक्तघुवाणां सेत राणां ॥ १६ ॥ अर्थस्य ॥ १७ ॥ व्यंजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ न चक्षुर्गनिद्रियाभ्यां ॥ १९ ॥

श्रुत मतिपृत्वं द्यनेकद्वादशँभद् ॥ २० ॥ भवप्रत्ययाऽवधिर्देवनारकाणां ॥ २१ ॥ क्षयोपशमनिमित्तः पड्विकल्पः दोपाणां ॥ २२ ॥ ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥ विशुध्वप्रतिपाताभ्यां तद्वि-शेषः ॥ २४ ॥ विशुद्धिक्षेत्रम्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥ २५ ॥ मतिश्रुतयोनिबंधो इञ्येष्व-सर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥ रूपिष्ववधेः ॥ २० ॥ तदनंतभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥ सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३० ॥ मतिश्रुतावधयो विप-र्ययश्च ॥ ३१ ॥ सद्सतारिवशेषाद्यदृष्ठांपलब्धेम्मत्तवत् ॥ ३२ ॥ नैगमसंग्रहव्यवहारऋजुसूत्र-शब्दसमभिरूढैवंभूता नयाः॥ ३३॥ ज्ञानदर्शनयोस्तत्वं नयानां चैव लक्षणं । ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिनिरुपितं ॥ १ ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ कमलगंधशुभाक्षतपुष्पकैश्वर्वरैर्वग्दीपसुधृपकैः ॥ विविधजातिफलोत्तमसत्प्रलैः प्रवियजे प्रथमं जिनसूत्रकं ॥ अध्यं ॥ आंपशमिकक्षायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौद्यिकपारिणामिकौ च ॥ १ ॥ द्विनवाष्टाद्शैंकविंशातित्रिभेदा यथाक्रमं ॥ २ ॥ सम्यक्तचारित्रे ॥ ३ ॥ ज्ञानदर्शनदा-नलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४॥ ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक्तवचारित्रसंय-मासंयमाश्र ॥ ५ ॥ गतिकपायिः गिमध्यादर्शनाज्ञानासंयतासिङ्लंश्याश्रतुश्चतुस्रयेकैकैकैकपड्-मेदाः ॥ ६ ॥ जीवमञ्याभन्यत्यानि च ॥ ७ ॥ उपयोगो लक्षणं ॥ ८ ॥ स द्विविघोऽप्टचतु-

र्भेदः ॥ ९ ॥ संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥ समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ संसारिणस्त्रसस्था- 💆 ॥ १०० ॥ वराः ॥ १२ ॥ पृथव्यमेजोवायुवनम्षतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ द्वीद्रियादयस्रसाः ॥ १४ ॥ पंचेदिः याणि ॥ १५ ॥ द्विविधानि ॥ १६ ॥ निर्वृत्युपकरणे इर्व्योद्रयं ॥ १७ ॥ लब्ध्युपयोगौ भार्वे-द्रियं ॥ १८ ॥ स्पर्शनस्सनद्याणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ १९ ॥ स्पर्शस्सगंचवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥ २० ॥ श्रुतमनिद्रियस्य ॥ २१ ॥ वनस्पत्यंतानामेकं ॥ २२ ॥ कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृ-द्धानि ॥ २३ ॥ संज्ञिनः समनम्काः ॥ २४ ॥ विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २५ ॥ अनुश्रेणिगतिः ॥ २६॥ अविग्रहा जीवस्य ॥ २७॥ विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः ॥ २८॥ एकस-मयावित्रहा ॥ २९ ॥ एकं द्वौ त्रीन्वानाहारकः ॥ २० ॥ संमृच्छनगर्भोपपादाज्जन्म ॥ ३१ ॥ सचि-त्तरीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥ ३२ ॥ जरायुजांडजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥ देकः नारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥ दोषाणां संमुन्छंनं ॥ ३५ ॥ औदारिकवैकियिकाहारकतीजसकार्मण-शरीराणि ॥ ३६ ॥ परंपरं सृक्षमं ॥ ३७ ॥ प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तैजसात् ॥ ३८ ॥ अनंत-गुणे परे ॥ ३९॥ अत्रातिघाते ॥ ४०॥ अनादिसंबंधे च ॥ ४१॥ सर्वस्य ॥ ४२॥ तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ४३ ॥ निरुपभोगमंत्यं ॥ ४४ ॥ गर्भसंमुर्व्छनजमाद्यं ॥ ४५ ॥ 🗜 अंपिपादिकं वैकियिकं ॥ ४६॥ लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७॥ तैजममिष ॥ ४८ ॥ शुभं विशुद्धमन्या-

धाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४९ ॥ नारकसंमुर्छिनी नपुंसकानि ॥ ५० ॥ न देवाः ॥ ५१ ॥ शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥ औपपादिक्चरमात्त्रमदेहाः संखेयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥ ५३ ॥ इति तत्त्रा-र्थाधिगमें मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ पयश्चंदनैरक्षतैः पुष्पत्रृंदैर्ननेदीःप्रदार्परैर्नृपधूमैः ॥ फलैरर्घ्यदानैरहं पूजयामि जिनेंद्रस्य सुत्रं द्वितीयं भजामि ॥ अर्घ्य ॥ २ ॥ रत्नशर्करावालुकापंकवूम-तमोमहातमञ्जमा भूमयो घनांबुवाताकाश्रप्रतिष्ठाः सप्राघोऽघः ॥ १॥ तासु त्रिंशत्पंचित्रंचित्रंचित्रंचित्रं शदशत्रिपंचोनैकनरकशतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमं ॥ २ ॥ प्रथमायां प्रतरास्त्रयोदशाघाँऽघाँ द्विहीनाः ॥ ३ ॥ नारका नित्याशुभतरलेक्यापरिणामदेहवेदनाविकियाः ॥ ४ ॥ परस्परोदीरित-दुःखाः ॥ ५ ॥ संक्रिप्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्चनुध्याः ॥ ६ ॥ तेष्वेकत्रिसमद्शसमद्शहाविंशति-वयस्त्रिशत्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः॥ ७॥ जंबृद्वीपळवणोदादयः शुभनामानो द्वीपस-मुद्राः ॥ ८॥ द्विद्विर्विष्कंभाः पूर्वपूर्वपरिक्षेषिणो वलयाकृतयः ॥ ९॥ तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन-शतसहस्राविष्कंभो जंबृद्वीपः ॥ १०॥ भरतहैमक्तहरिविदेहरम्यकहैरण्यक्तैराक्तवर्षाः क्षेत्राणि ॥ ११॥ तैद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमविभविधनीलरुविमशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥ १२॥ हैमार्जुनतपनीयवैद्भूर्यरजतहंममयाः॥ १३॥ मणिविचित्रपार्था उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः॥ १४॥ प्रमहाप्रमृतिगिंच्छकेमरीपंडरीकमहापुंडरीका व्हदास्तेषामुपरि ॥ १५ ॥ प्रथमो योजनसहस्रा- पूनापाठ |

यामस्तद्रधविष्कंभो न्हदः ॥ १६ ॥ दशयोजनावगाहः ॥ १७ ॥ तन्मध्ये योजनं पुष्करं ॥ १८ ॥ तिद्वगुणिद्वगुणा व्हदाः पुष्कराणि च ॥ १९ ॥ तिसर्वासिन्यो देव्यः श्रीव्हीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमारिथतयः सामानिकपरिषत्काः ॥ २०॥ गंगासिधूरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकांनासीतासीतोः दानारीनरकांतासुवर्णरूष्यकृलारकारकांदाः मग्तिस्तन्मध्यगाः॥ २१॥ द्वयोद्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥ २२ ॥ दोषास्त्वपरगाः ॥ २३ ॥ चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गंगार्मिष्वादयो नद्यः ॥ २४ ॥ भरतः षाड्वेशतिपंचयोजनशतविस्तारः षट् चैकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥ २५॥ तद्विशुणिद्व-गुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहांताः ॥ २६ ॥ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २७ ॥ भरतैसवतयोर्वेद्धिन्हासौ षट्समयाभ्याम् सर्विण्यवसर्विणीभ्यां ॥ २८ ॥ ताभ्यामपरा भूमयोऽवरिषताः ॥ २९ ॥ एकद्वित्रिप-ल्योपमस्थितया हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः ॥ ३० ॥ तथांत्तराः ॥ ३१ ॥ विदेहेषु संख्येष-कालाः ॥ ३२ ॥ भरतस्य विष्कंभो जंबृद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३३ ॥ द्विर्धातकीर्षंडे ॥ ३४ ॥ पुष्कराधे च ॥ ३५ ॥ प्राङ्मानुषोत्तराःमनुष्याः ॥ ३६ ॥ आर्या भ्लेष्डाम्य ॥ ३७ ॥ भरतैरावतः विदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरूभ्यः ॥ ३८ ॥ नृश्यिती परावरे विपस्योपभांतर्मुहर्ते ॥ ३९ ॥ तिर्यम्योनिजानां च ॥ ४० ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ पानीयचंदः नशुभाक्षतचारुपुंजश्चेनेतरीबवु ढचंपकपारिजातैः । नैवेदकैः प्रवरदीपसृष्ट्यसा**द्धेः स्तं यजामि** 

तृतियं जिनदेव भक्तया ॥ अर्घ्यं ॥ देवाश्वतुर्णिकायाः ॥ १ ॥ आदितन्त्रिषु पीर्तातर्लेक्याः ॥ २ ॥ दशाष्ट्रपंचद्वादशाविकाल्पाः कल्पापपन्नपर्यताः॥ ३॥ इंद्रसामानिकत्रायस्त्रिशपारिषदात्मरक्षलोक-पालानीकप्रकीणकाभियोग्यकिन्त्रिषकाश्चैकशः॥ ४॥ त्रायस्त्रिशहोकपालवर्धा व्यंतरज्योतिष्काः ॥ ५-॥ पूर्वयोद्वींद्राः ॥ ६ ॥ कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ७ ॥ शेषाः स्पर्शस्त्पशब्दमनःप्रवी-चाराः ॥ ८ ॥ परेऽप्रवीचाराः ॥ ९ ॥ भवनवासिनोऽसुरनागविषुःसुपर्णाभिवातस्तनितोद्धिद्वीपदि-कुमाराः ॥ १०॥ व्यंतराः किन्नरिकंपुरुषमहोरगगंधर्वयक्षराक्षसभृतिपद्माचाः ॥ ११॥ ज्योतिष्काः सुर्याचंद्रमसौ प्रहनक्षतप्रकीर्णकतारकाभ ॥ १२॥ मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृरोके ॥ १३॥ तत्कृतः कारुविभागः ॥ १४ ॥ वहिरविधताः ॥ १५ ॥ वैमानिकाः ॥ १६ ॥ कर्षापपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १७ ॥ उपर्युपरि ॥ १८ ॥ सौधर्मैशानमन्दुमारमाहँद्रबद्ध,ब्रह्मात्तरलातवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशता-रसहस्राग्डवानत्रवाणतयोरारणाच्युतयोर्नदम् प्रवेयकेषु विजयवैजयंतजयंतापराजितेषु सर्वार्थंतिस्रौ च ॥ १९ ॥ न्यितिप्रभावमुखणुतिलस्यादिशुद्धीद्रियावधिविषयतोऽधिकाः ॥ २० ॥ गतिशरीरपरिप्र-हाभिमानतो हीनाः॥ २१॥ पीतपप्रशुक्कलेस्याः द्विविद्येषेषु ॥ २२॥ प्राग्धैवेयकेभ्यः कल्पाः हि ॥ २३ ॥ ब्रह्मलाकालया लोकांतिकाः ॥ २४ ॥ सारम्बतादित्यवन्ह्यहणगर्दतोयतुषिताव्याबाधारि-ष्टाश्च ॥ २५ ।, वियजादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ औषपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २० ॥

॥१०२॥

स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपरापाणां ॥ २८ ॥ सागरापमत्रिपन्यापमार्घहीनमिताः ॥ २९ ॥ सौधर्मेशा-नयोः सागरोपमेऽधिके ॥ ३० ॥ सनत्कुमारमाहँद्रयोः सप्त ॥ ३१ ॥ तिसप्तनवैकादशवयोदशपंचद-शमिरिधकानि तु ॥ ३२ ॥ आरणाच्यतादृर्ध्वमेकैकेन नवस ग्रैवेकेषु सर्वार्थसिध्दौ च ॥ ३३ ॥ अपरा पत्योपममधिकं ॥ ३४ ॥ पग्तः परतः पूर्वापृर्वानंतगः ॥ ३५ ॥ नारकाणां च ॥ ३६ । द्वितीयादिषु ॥ ३७ ॥ दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां ॥ ३८ ॥ भवनेषु च ॥ ३९ ॥ व्यंतराणां च ॥ ४० ॥ परा पत्योपममधिकं ॥ ४१ ॥ ज्योतिष्काणां च ॥ ४२ ॥ तदृष्टभागोऽपरा ॥ ४३ ॥ रुँकिंतिकानामधी ॥ ४४ ॥ सागरोपमाणि स्वेंषो ॥ ४५ ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्र चतुर्थे।ऽध्यायः ॥ ४ ॥ सिललगंधशुभाक्षतपुष्पकैश्वरुमदीपस्यूपपलामृतैः । शुभदमंगलगीयविस-र्जितैर्जिनपते जिनराज यजाम्यहं ॥ अर्घ्य ॥ ४ ॥ अर्जावकाया धर्माधर्माकाशपुरुलाः ॥ १ ॥ इञ्चाणि ॥ २ ॥ जीवाश्च ॥ ३ ॥ नित्यावरिधातान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ रूपिणः पुरूलाः ॥ ५ ॥ आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ निष्कियाणि च ॥ ७ ॥ असंख्येयाः प्रदेशा धर्मांधर्मेकजी-वानां ॥ ८ ॥ आकाशस्यानंताः ॥ ९ ॥ संख्येयामंख्येयाश्च पुष्टलानां ॥ १० ॥ नाणोः ॥ ११ ॥ ल्ब्रेकाकादोऽवगाहः ॥ १२ ॥ भर्माधर्मयोः कृत्स्रे ॥ १३ ॥ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्रलानां ॥ १४ ॥ अमंरूयेयभागादिषु जीवानां ॥ १५ ॥ प्रदेशमंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥ गतिस्थित्यपप्रही

मिधिमयोरुपकारः ॥ १०॥ आकाशस्यावगाहः <mark>॥ १८॥ शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्</mark>रस्नानां । १९॥ सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्र ॥ २०॥ परस्परोपग्रहो जीवानां ॥ २१॥ वर्तनापरिणाम-कियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ स्पर्शरसगंधवर्णवंतः पुह्नलाः ॥ २३ ॥ शब्दबंधसीक्ष्म्य-रथौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवंतश्च ॥ २४ ॥ अणवः स्कंधाश्च ॥ २५ ॥ भेदसंघातेभ्य उत्प-द्यंते ॥ २६ ॥ भेदादणुः ॥ २७ ॥ भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥ सष्टव्यलक्षणं ॥ २९ ॥ उत्पा-दव्ययघीव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥ तन्हावाव्ययं नित्यं ॥ ३१ ॥ अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥ स्निग्धरुक्षत्वाद्वंधः ॥ ३३ ॥ न जघन्यगुणानां ॥ ३४ ॥ गुणसाम्ये सदद्शानां ॥ ३५ ॥ द्राधिकादिः गुणानां तु ॥ ३६ ॥ बंघेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥ गुणपर्ययवद्गव्यं ॥ ३८ ॥ कालश्र ॥ ३९ ॥ मंदिनंतसमयः ॥ ४० ॥ इत्याश्रया निर्मुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥ इति नत्वार्थापिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ तोयगंधसारपारमूज्वलैः सुतंडुलैः । पुष्पबा-णवारणाय मबरममन्त्रितैः ॥ द्रोपधूपनाळिकेरपृगमादिभिः फलैः । राष्यपात्रमंस्थितं यजामि सूत्रपंचमं ॥ अध्यं ॥ ५ ॥ कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥ स आस्रवः ॥ २ ॥ शूभः पुण्यस्या-शुभः पापस्य ॥ ३॥ सकपायाकपाययोः सांपर्गायकेयांपथयोः ॥ ४॥ इंद्रियकपायाव्रतिकयाः पंचचतुःपंचपंचीवंशितमंख्याः पूर्वस्य भेदाः॥५॥ तीत्रमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषे- पूजापाठ

भ्यस्तिद्द्रोपः ॥ ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥ आद्यं संरंभसमारंभारंभयोगकृतकारिता-नुमतक गयविशेवे सिसिश्चतुश्चेकशः ॥ ८॥ निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्दित्रिभेदाः परं ॥ ९ ॥ तत्प्रदेशिनन्हवमात्मर्यातगयासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १० ॥ दुःखशोक-तापाऋंदनवधपरिदेवनान्यातमपरोभयस्थान्यसद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥ भूतव्यसुकंपादानसरागसंयमादि-योगः क्षांतिः शौचमिति सद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥ केविष्धितसंघधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥ बहु।रंभपरिग्रहंत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥ माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥ अल्पारंभपग्यिहत्वं मानुपस्य ॥ १७ ॥ स्वभावमार्द्वं च ॥ १८ ॥ निःशी-लबतत्वं च सर्वेषां ॥ १९ ॥ सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि दैवस्य ॥ २० ॥ सम्यक्तवं च ॥ २१ ॥ योगवकताविमंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥ तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ दुर्शनविदान्निविनयसंपन्नता शीलविष्यनित्यारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगमवेगौ शक्तितस्यागतपसी साधु-समाधिवैयावृत्यकरैणमहंदाचार्यबहशृतप्रवचनभक्तिगवस्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना त्विमिति तीर्थकरत्वस्य ॥ २४ ॥ परात्मनिंदाप्रशंसे सदसहणोच्छादनोद्भावने च नीचैगींत्रस्य ॥ २५॥ तद्विपर्ययो नीचैवृंत्यदुत्मेको चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ विव्यकरणमंतरायस्य ॥ २७ ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्र पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ वाण्चिदनाक्षतेः प्रफुद्धदिव्यभोजनैदीपधूपसारसाम्रचोचमोचसंयुतैः

श्नमीतनाट्यवाद्यमंगठेविंगजितं पृजयाम्यहनिंशे जिनेद्रस्त्रपष्टमं ॥ अर्घ्यं ॥ ६ ॥ हिंसानृतस्ते- मि याब्रह्मपरिप्रहेर्स्या विरितर्वतं ॥ १ ॥ देशसर्वतोऽणुमह्ती ॥ २ ॥ तत्स्थैर्यार्थ भावनाः पंच पंच ॥ ३ ॥ वाङ्मनोगुन्नीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानमोजनानि पंच ॥ ४ ॥ क्रोघलोभ-भीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पंच॥५॥ श्रुन्यागारविमोचितावासपरोपरोघाकरण-मैक्ष्यशुद्धिमद्धर्माविसंवादाः पंच ॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वरतानुसारणवृष्ये-ष्टरसम्बद्दारीरसंस्कारत्यागाः पंच ॥ ७ ॥ मनोज्ञामनोज्ञेद्रियविषयगगद्देषवर्जनानि पंच ॥ ८ ॥ हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनं ॥ ९ ॥ दुःखमेव वा ॥ १० ॥ मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्वगुणाधिकक्किदयमानाविनयेषु ॥ ११॥ जगत्कायम्बभावौ वा संवेगवैराग्यार्थ॥ १२॥ प्रम-त्तयोगात प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ असद्भिधानमनृतं ॥ १४ ॥ अदत्तादानं स्तेयं ॥ १५ ॥ मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥ मुर्च्छा परिप्रहः ॥ १७ ॥ निःशल्यो ब्रती ॥ १८ ॥ अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥ अणुब्रतोऽगारी ॥ २०॥ दिग्देशानर्थदंडविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथि-संविभागव्रतसंपन्नश्च ॥ २१ ॥ माग्णांतिकीं सहस्वनां योपिता ॥ २२ ॥ शंकाकांक्षाविचिकित्सान्य-दृष्टिप्रशंसासंस्त्रवाः सम्यग्दृष्टेरतिचागः ॥ २३॥ व्रतशिलेषु पंच पंच यथाकमं ॥ २४॥ बंधवध-च्छेदानिभारारोपणाञ्चपाननिराधाः ॥ २५ ॥ मिथ्योपदेशरहोभ्याच्यानकूटलेखिकयाच्यासापहारसा-

कारमंत्रभदाः ॥ २६ ॥ स्तेनप्रयोगस्तदाहतादानिकद्धराज्यातिकमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूप-॥ २०॥ परिववाहकरेणन्वरिकापरियहीतापरियहीतागमनानंगक्रीडाकामतीवाभि-निवेशाः ॥ २८ ॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यभांडप्रमाणातिकमाः ऊर्ध्वाधिस्तर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृष्टिम्मृत्यंतगधानानि ॥ ३०॥ आनयनप्रेष्यप्रयोगदाब्दक्षपानुपातपुद्गल-क्षेपाः ॥ ३१ ॥ कंदर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणापभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥ ३२ ॥ योग-दुःप्रणिधानानादरम्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानाद-रस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ २४ ॥ सचित्तमंबंधसम्मिश्राभिषवदुःपकाहाराः ॥ ३५ ॥ सचित्तनिक्षेपापिधा-नपरव्यपद्शकरणमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥ जीवितमरणाशंमामित्रानुरागसुखानुबंधनिदा-नानि ॥ ३७ ॥ अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं ॥ ३८ ॥ विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्दिशेषः ॥ ३९ ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रं सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ वार्मिश्च चंदनशुभाक्षतचारुपुष्प-नैवेद्यदी-पवरधूपफलार्घ्ययुक्तैः । गंभीरमंबुनिधिनादसमानसत्सु तूर्ये यजामि जिनसूत्रकसप्तमं वै ॥ अर्ध्य ॥ मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बंधहेनवः ॥ १ ॥ सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुह-लानादत्ते स बंघः ॥ २ ॥ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवे-द्नीयमोहनीयायुर्नामगात्रांतगयाः ॥ ४॥ पंचनवद्यप्राविशतिचतुर्द्धिचतारिंशहिपंचभेदा

11 308 11

कमं ॥ ५ ॥ मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानां ॥ ६ ॥ चक्षुरचक्षुरविकेवलानां निद्रानिद्रानिद्रा-प्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयश्च ॥ ७ ॥ सदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥ दर्शनचारित्रमाहनीयाकषायकषायवेद-नीयाख्यास्त्रिद्धिनवषोडशभेदाः सम्यत्तविमध्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरितशोकभयजु-गुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः अनंतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकंल्पाश्चेकशः क्रोधमानमाया-लोभाः । १९॥ नारकतैर्यग्योनमानुषदेवानि ॥ १०॥ गतिजातिद्यारीरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसं-स्थानसंहननस्पर्शरसगंघवर्णानुपृर्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतौ द्वासविहायोगतयः प्रसेकशरीर-त्रसमुभगमुस्वरदुःस्वरशुभमुष्टमपर्यातिभ्थिगदेययशःकीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥११॥ उच्चैनीचैश्र ॥ १२ ॥ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणां ॥ १३ ॥ आदितस्तिसृणामंतरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमको-टीकोट्यः पग स्थितिः ॥ १४ ॥ सप्तिमीह्नीयस्य ॥ १५ ॥ विंशतिनीमगोत्रयोः ॥ १६ ॥ त्रय-श्चिदात्सागरोपमान्यायुषः ॥ १७ ॥ अपग द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ नामगोत्रयो-रष्टौ ॥ १९ ॥ शेषाणामंतर्मुहुर्ता ॥ २० ॥ विषाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥ स यथानाम ॥ २२ ॥ ततश्र निर्जग ॥ २३ ॥ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगिवशेषात्मुक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनंतानं-तप्रदेशाः ॥ २४ ॥ सद्देचशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यं ॥ २५ ॥ अतोऽन्यत्पापं ॥ २६ ॥ इति तःवार्थाः धिगमे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ क्षीराव्धितोयैर्वग्वाग्प्रिः सबंदनेस्तंडुलपंचपुंजैः । मंदार- पुष्पर्वरसःसुगंधरचामि सूत्रं जिनमप्टमं च ॥ अर्घ्य ॥ ८ ॥ आस्त्रवानिरोधः संवरः ॥ १ ॥ स गुन्निममितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः ॥ २ ॥ तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥ सम्यग्योगनित्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥ ईर्याभाषेषणादाननिक्षेषोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥ उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंय-मनपरत्यागाकिचन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः॥६॥ अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्ज-रालंकिबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुंचितमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥ मार्गाच्यवननिर्जरार्थे परिषोढव्याः परी-षहाः ॥ ८ ॥ क्षुत्पिपासाद्यीतोष्णदंदामदाकनाग्न्यार्गतस्त्रीचर्यानिषद्याद्ययाकोदावधयाचनालाभरो-गतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि ॥ ९ ॥ सृक्ष्मसांपगयछ**प्र**स्थवीतरागयोश्चतुर्दश १०॥ एकादश जिने ॥ ११॥ बादरसांपराय सर्वे ॥ १२॥ ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३॥ दर्शनमोहांतराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४ ॥ चारित्रमोहे नांग्न्यारितस्नीनिपद्याक्रोशयाचासःकारपुर-स्काराः ॥ १५ ॥ वेदनीये दोषाः ॥ १६ ॥ एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतिः ॥ १७ ॥ सामायिक च्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसृक्ष्मसांपराययथाख्यातमिति चारित्रं ॥ १८॥ अनदाना-वमोद्र्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपित्यागविविक्तशय्यामनकायक्केशा बाह्यं तपः ॥ १९॥ प्रायश्चित्तवि-नयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युःसर्गध्यानान्युत्तरं ॥ २०॥ नवचतुर्दशपंचिद्दिनेदा यथाक्रमं ॥ २१॥ प्राग्ध्यानात ॥ २२॥ आऌोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्मर्गतपश्छेदपरिहारोपरथापनाः ॥ २३॥

ज्ञानदर्शनचरिवोपचाराः ॥ २४ ॥ आचार्योपाध्यायतपर्ग्वादीक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानां ॥ २५ ॥ वाचनाप्रच्छनानुदेक्षाम्नायधर्शेषदेकाः ॥ २६ ॥ बाह्याभ्यंतरोपध्योः ॥ २७ ॥ उत्तरसंहन-नस्यैकाम्रचितानिराधो ध्यानमंतर्भुहृतात् ॥ २८॥ आर्तरौद्रधर्मशुक्कानि ॥ २९॥ परे मोक्षहेतू ॥ ३०॥ आर्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विष्रयोगाय स्मृतिसमन्याहारः ॥ ३१ ॥ तद्विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३२ ॥ वेदनायाश्च ॥ ३३ ॥ निदानं च ॥ ३४ ॥ तद्विग्तदेशविग्तप्रमत्तसंयतानां ॥ ३५ ॥ हिंसानृतस्ते-यविषयसंरक्षणेभ्या रौद्रमविग्तदेशविग्तयाः॥ ३६॥ आज्ञापायविषाकसंरथानविचयाय धर्म्य ॥ ३७॥ शुक्के चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३८॥ परे केवलिनः ॥ ३९॥ पृथक्तवैकत्ववितर्कसृक्ष्मिक्रयाप्रतिपातिब्युप-ग्तिक्रयानिवर्तीनि ॥ ४० ॥ व्येकयोगकाययोगायोगानां ॥ ४१ ॥ एकाश्रये सवितर्कविचारे पूर्वे ॥ ४२ ॥ अवीचारं द्वितीयं ॥ ४३ ॥ वितर्कः श्रुतं ॥ ४४ ॥ वीचारोऽर्थव्यंजनयोगसंकांतिः ४५॥ सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानंतिवयाजकदर्शनमोह्क्षपकोपशासकोपशांतमोहक्षपकक्षीणमोह-जिनाः ॥ ४६ ॥ ऋमशोऽमंख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४० ॥ पुलाकबकुशकुशीलनिर्प्रथस्नातका निर्प्रथाः ॥ ४८॥ संयमश्रुतप्रतिमेवनातीर्थिलिंगलेक्योपपादस्थानिकरूपतः साध्याः ॥ ४९॥ इति तत्वार्था-धिगमें मोक्षशास्त्रे नवमोऽध्यायः॥ ९॥ कीलालेर्मलयोङ्वंः मुखकरैबीबुद्धवैस्तंडलेः। पुष्पैभीज्य-मुदीपधूपफलकैरध्यैः सुपात्रस्थितैः ॥ भक्तयाऽहं परयाऽर्चयामि सततं संसारवंधिछदं । सद्धर्मप्रति- पुजापाठ

पादकं नवमकं सूत्रं जिनं मंगलं॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ मोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणांतगयक्षयाञ्च केवलं ॥ १ ॥ बंधहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्मकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥ औपशमिकादिभव्य-त्वानां च ॥ ३ ॥ अन्यव केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥ तदनंतरमूर्ध्व गुन्छत्यालो-कांतात् ॥ ५ ॥ पुर्वप्रयोगादसंगन्वाद्वंधन्छेदात्तथागतिपरिणामाञ्च ॥ ६ ॥ आविङक्लालचक्रव-ह्मपगतलेपालाबुवदेरंडबीजवद्मिशिखावच ॥ ७ ॥ धर्मास्तिकायाभावात ॥ ८ ॥ क्षेत्रकालगतिलिं-गतीर्थंचारित्रप्रत्येकवुद्धबोधितज्ञानावगाहनांतरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ पार्थैः सुचंदनशुभाक्षतपुष्पवातैनैवेद्यदीपवरधूपफलार्ध्यकैश्र वाद्येषु मंदरनिनादवतीषु सत्सु सूत्रं महामि दशमं जिनचंद्र भक्तया ॥ अर्ध्य ॥ दशाध्यायपरि-च्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सित । फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवैः ॥ १ ॥ अक्षरमावपदस्व-रहीनं व्यंजनसंधिविवर्जितरेफं । साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे ॥ २ ॥ दशाध्यायेषु सुत्राणां तत्वार्थे गणना समृता । शतानि त्रीणि पंचाशदष्टौ च यतिकुंजरैः ॥ ३ ॥ तत्वार्थसूत्रकर्तारं गृधपिच्छोपलक्षितं । वंदे गणींद्रसंजातमुमास्वामिमुनीश्वरं ॥ ४ ॥ जं सऋइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सहहणं। सहहमाणो जीवो पावइ अजरामरं ठाणं॥ ५॥ तवयरणं वयधरणं संयमसरणं च जीवदयाकरणं । अंते समाहिमरणं चउगइदृख्वं णिवारेइ ॥ ६ ॥

पढमचउके पढमं पंचम्मे जाण पुग्गलं तच । छह्सत्तमेमु आस्सव अडम्मे बंधं च णायव्या ॥ ७ ॥ णयमे संवर णिज्जर दहमें मोख्खं विहाणेई । इह सत्ततच भणियं जिणपणितं दहसूते ॥ ८।। इति तत्वार्थपूजा समाप्ता ॥

### ॥ अथ नंदीश्वरपूजा ॥

नंदीश्वराष्टमित्रालमनोज्ञरूपे द्वीपे जिनेश्वरगृहाश्च भवंति युग्मं । पंचारादिंद्रमहितान् प्रयजामि सिद्धे देवेंद्रनागपतिचर्चितचार्धवान् ॥ १ ॥ ॐ न्हीं अप्टमनंदीश्वरद्वीपे द्वापंचाराज्जिनालया अत्रावतरतावतरत संवीपट् स्वाहा । ॐ व्हीं अ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ व्हीं अ० अत्र मम सन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आङ्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ सहेमादिपावार्षितैः कैर्यजेऽहं । सनंदीश्वरस्थं दातार्धाद्वेगेहं ॥ ॐ न्हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे द्वापंचादाज्जिनालयेभ्यो जलं निर्वेषामि म्वाहा ॥ मलायोद्भवैर्गधसारैर्यजेऽहं । सुनंदी० ॥ ॐ ऱ्हीं अ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ सुशा-ल्युद्भवैमींकिंगगेंर्यजेऽहं । सुनंदी ।। ॐ इीं अ ।। अक्षतान् ॥ ३ ॥ हतानंगवाणं सुपुष्पै र्यजेऽहं । सुनंदी ।। ॐ इहीं अ ।। पुष्पं ॥ ४ ॥ सुसंत्यक्तकं भक्तमुख्यैर्यजेऽहं । सुनंदी ।।। ॐ ऱ्हीं अ॰ ॥ चरं ॥ ५ ॥ सुबोधप्रदीपैर्धृतादीर्यजेऽहं । सुनंदी ॰ ॥ ॐ ऱ्हीं अ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ मुकर्षृंग्कृष्णादिधृपैर्यजेऽहं । सुनंदी ।। ॐ न्हीं अ ।। धूपं ॥ ७ ॥ ततोद्रामकीर्ति फलैः

सद्यजेऽहं । मुनंदी॰ ॥ ॐ ऱ्हीं अ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ जलाहीर्युतैरर्घ्यदानैर्यजेऽहं । मुनंदी॰ ॥ ॐ ऱ्हीं अ॰ ॥ अर्घ्य ॥ शांतिधागं पुष्पांजलिः ॥

### ॥ अथ प्रत्येकपृजा ॥

पदयंतीव वदंतीव दृदयमानान् यजे जिनान् । पुरंदरसभागस्थान परिपूर्वनगश्रितान् ॥ अप्टमनंदीश्वरद्वीपे पूर्वदिशावरवयोदशाकृतिमजिनचैत्यचैत्यालया अत्रावतरतावतरत स्वाह। । ॐ ऱ्हीं अ॰ अन तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं अ॰ अत्र मम सिनिहिता भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निर्धाकरणं ॥ सिर्छेईवीभृतमिताश्वकल्कैर्जलैः सिताभोजदलाभि-रामैः नंदीश्वरद्वीपजितेंद्रविंबात् नतामरेंद्रानाभिनंदयामि ॥ ॐ न्हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पूर्वदिशावरव-योदशाकृतिमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ श्रीखंडकल्कैः सितकुंकुमाद्यैः शीतां-शुमिश्रैरपि मिङ्लिल्ब्यै । नंदी० ॥ ॐ ऱ्हीं अ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ शाल्यक्षतैरक्षतमृत्तिलक्ष्यैश्चंद्रा-मृतांशुचुतिलेशकल्कैः । नंदी० ॥ ॐ ऱ्हीं अ० ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ पुष्पैः प्रपुष्पीकृतभव्यले।-कान् पृताखिलार्थान् इतपुष्पकेतून् । नंदी० ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ क्षुघादिदुःखोप-शमाय भक्त्या कोट्यर्कशीतांशुरुचो निवंद्यैः । नंदी॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ चर्रः ॥ ५ ॥ मणिप्रदी-पैर्महितैर्मनोज्ञैर्मदीकृताशेषजगत्तमोभिः । नंदी० ॥ ॐ कीं अ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ आहूतदिग्दंति-कटम्थभंगैरामोदभाराद्धिकाम्रधृषैः । नंदीश्वरद्वीपजिनंद्रविवान् नतामरद्वानभिनंद्यामि ॥ ॐ इति

अष्टमनदीश्वरद्वीपे पूर्वदिशावरत्रयोदशाकृत्रिमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो धूपं निर्वपामि खाहा ॥ ७ ॥ सागंधिसंतोषितसर्वलोकैः सुजातपार्कमधुरैः फलौबैः । नंदी० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ फलं ॥ ८ ॥ अध्येण सर्वाभ्यदयप्रमोक्षपण्यध्यभावं जलताद्गेण । नंदी० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ शांतिधारां । पुष्पांजलिः ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

देवेंद्रसत्कीर्तितचारमूर्तिः मदा पिवत्रा गुणरत्नभूषः । कलानिधिः कल्पितकामपाशो नंदीश्वरो भवतु जिनो गरिष्ठः ॥ १ ॥ जिननाथगृहं हतमाह्धरं । गतकामकलंकविमुक्तशरं ॥ हतकर्म-वनं सकलं शरणं । सुयजे वसुद्रीपसुदेवगणं ॥ २ ॥ वररत्नसुसंयुतदेहवरं । शतपंचकमुन्नत-मानशरं ॥ सकलामरपूजितपादपणं । सुय० ॥ ३ ॥ वसुकर्षकदेवनुतं विमलं । मदमोहगर्जे-द्रविनाशपरं ॥ परमं परमेश्वरवीतरणं । सुय० ॥ ४ ॥ कमलाकरशंकरिवण्णनतं । गतदंभद-यापरकम्रमतं ॥ सुमनोभववाणहरं विगणं । सुय० ॥ धत्ता ॥ देवेंद्रकीर्त्तितां पूजां करोति निजभिक्तिः । लभते मोक्षमोख्यं च इंद्रचिक्तपदं तथा ॥ अर्घ्यं ॥ इतिप्रथमपूजा ॥

### ॥ अथ हितीयपूजा ॥

दक्षिणान् सहजानंदांश्चंदनाचळरंजितान् । जिनाधीशण्हानंचे शकसंदोहपूजितान् ॥ ॐ व्हीं हिं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे दक्षिणदिशावरवयोदशाकृत्रिमजिनचैत्यचित्याळया अत्र अवतरतावतरत संवीषद् रवाहा । ॐ न्हीं अ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं अ० अत मम सिनिहिता भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिनिधीकरणं ॥ नीरभरैर्यायिक्य जिनेशं । अंजनकादी विवस्य जेऽहं ॥ ॐ न्हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे दक्षिणदिशावरत्रयोदशाकृत्रिमजिनचैत्यचैत्याल-येभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सारसुगंधैर्मलयजलेशैः । अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ चंपकपुष्पैस्तं प्रयजेऽहं । अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ खाद्यशुभैश्वाये जिनमेनं ॥ अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ वर्षे अज० ॥ वर्षे अज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ वर्षे प्रयजेऽहं । अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ खाद्यशुभैश्वाये जिनमेनं ॥ अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ वर्षे ॥ ५ ॥ दीपभरैश्वाये जिननाथं । अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ धूपभरैर्यायिक्य जिनेशं । अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ श्रीफलकेश्व यजे सुरवंद्यं । अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ फलं ॥ ० ॥ श्रीफलकेश्व यजे सुरवंद्यं । अंज० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ क्षं न्हीं अ० ॥ अर्थं ॥ ९ ॥ शांतिधारां । पुष्पाजिलः ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

पायात् सदा जिनो देवो जगदानंददायकः । जगज्जंतुकृपासिंधुः कमलापतिपूजितः॥१॥ भवनत्रयमंडनबोधधरं । कलिलापहकंपितकामनरं । निजवक्कविकासितकंजलयं । प्रयजे दिधव-क्रजिननिलयं ॥ २ ॥ मुरकिन्नरनागपितमिहितं । परमात्मपरं जनतासिहतं ॥ निजकांतितिरस्कृ-

तभावलयं । प्रय० ॥ ३ ॥ मुनिमानमहंमरसं सुमगं । वरमंसृतिसाधित्तत्वभरं ॥ अकलं कत-काद्रिसमानिलयं । प्रय० ॥ ४ ॥ मद्नांघिपनागगणंद्रहितं । कलिलापहमप्रदमानमितं ॥ कनकां कितकालकलाविलयं । प्रय० ॥ धत्ता ॥ इति नंदीश्वरंग देवो दमितारिदेयानिधिः । पायाङ्गव्यस-मूहानां देवेंद्रादिसुकीर्तितः ॥ अर्ध्य ॥ इति द्वितीयपुजा ॥

### ॥ अथ तृतीयपूजा ॥

चापंचरातान् नित्यं चैत्यधिबानहं यजे । पंचपंचरातोदारसंख्यान् पश्चिमदिगातान् ॥ ॐ व्हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पश्चिमदिशावरत्रयांदशाकृत्रिमजिनचैत्यालया अत्र अवतरतावतरत संबोधर् खाहा । ॐ व्हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ खाहा । ॐ व्हीं अ॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्नधीकरणं ॥ विधुश्चित्तेः सुतीर्थजैः कुर्शेः शुभैमेनोहरैः । सुनंदना-धमंभवं जिनाधिपं यजे परं ॥ ॐ व्हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पश्चिमदिशावरत्रयोदशाकृत्रिमजिनचै-त्यचैत्यालयेभ्यो जलं निवेपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सुनंदनै रसैवेरैः सुकुंकुमादिमिश्चितैः । सुनं॰ ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ गुपं ॥ २ ॥ सुगंधशालितंदुलैः सुमंभवैर्मुदाहृतेः । सुनं॰ ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ सगेजपुष्पचंपकैः कदंबकेतकादिभिः । सुनं॰ ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सहव्यपाकपक्वभक्तभमंभाजनिन्थतेः । मुनं॰ ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ चर्न ॥ ५ ॥ विधूक्तवैः प्रदी-

पकैर्ततां प्रकारकें: पंगे: । सुनं ।। ॐ व्हीं अ०॥ दीपं॥ ६॥ दशांगधूपधूम्रकेरिलिश्रितैर्घ- । नाभवेः । सुनं ।। ॐ व्हीं अ०॥ धूपं॥ ०॥ सुमीचचोचबीजपूरहाक्षकेः सदाफलेः । सुनं ०॥ १ अ० व्हीं अ०॥ फलं ॥ जलादिकार्घदानकेः सुभमभाजनाश्रितेः । सुनं ०॥ ॐ व्हीं अ०॥ अर्थं ॥ शांतिधारां पुष्पांजिलेः ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

श्रीमझंदीश्वरो देवो दीमभानुतिरस्कृतः । जयतु जगदानंदो लब्धकीर्तिः कृपाकरः॥ १॥ नंदीश्वरिजनपं गणराजं । सज्जनसंचितपुण्यसमाजं ॥ अंजनद्धिमुखरितकररामं । वंदे विमलाकृतिमंग्थितरोहं । रत्नमयं रंजितसुर्धयं ॥ कल्पवृक्षपुष्पादिसुद्धामं । वंदे ॥ सदरमीकिकमालाशोभं । रत्नखितविंबादिसुगर्भ ॥ सिहासनवरछत्रलन्लामं । वंदे ॥ १॥ भाषादकार्तिकफाल्गुनमासे । शुक्काष्टमिपूजा गुणराशेः॥ पौर्णमिपर्यतरशुभकामं । वंदे ॥ ५॥ घत्ता ॥ सत्पुण्योपार्जनं कृत्वा यांति ते निजमंदिरं । देवेंद्रकिति तद्वीपं वंदे श्रीभवनोत्तमं ॥ अर्घ्य ॥ इति तृतीयपूजा ॥

# ॥ अथ चतुर्थपुजा ॥

उत्तरिदृश्यप्यंजनद्धिमुखरितकराभिधेया गिरयः । ये सर्वरत्निकरशोभितास्तान् भजे महे॥ ॐ व्हों अष्टमनंदीश्वरद्वीपे उरत्तदिशावरत्रयोदशाकृत्रिमजिनचैत्यचैत्यालया अन अवतरतावतरत

मंबीषट् म्बाहा । ॐ ही अ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ हीं अ० अत्र मम सन्नि-हिता भवत २ वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसिन्धीकरणं ॥ कुमुदसंश्रितस्वच्छशीतनीरसुधा-रया । नंदीश्वरस्थर्बिबानां क्रमात् संपूजयाम्यहं ॥ ॐ ऱ्हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे उत्तरदिशावर-त्रयोदशाकृत्रिमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ कर्पूरकुंकुमान्मिश्रचंदनेन सुगंधिना । नंदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ तंडुलैमींक्तिकाभासैः सर्वसंपिद्धधायकैः । नंदी॰ ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ कामबाणसमैः सारैः कुसुमैः सुरसंभवैः । नंदी॰ ॥ ॐ इहीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ पक्वानशकंरामिश्रैर्घाणचक्षुःमुखप्रदैः । नंदी॰ ॥ ॐ इहीं अ॰ ॥ चरं ॥ ५ ॥ रत्नादिसंभवैधूंपैजंगध्यांतविनाशकैः । नंदी ।। ॐ न्हीं अ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कृष्णागरुसमुद्धतैर्धृपैर्धृममनोहरैः । नंदी॰ ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ श्रीफलाम्रसुकाम्रादि-कपिन्थफलमंभवैः । नंदी० ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ फलं ॥ जलादिपूर्णकैरघ्यें रत्नपात्रसमान्वितैः। नंदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ अर्घ्य ॥ शांतिधागं । पुष्पांजलिः ॥ ॥ अथ जयमाला ॥

श्रीमद्णुनको द्वीपो नागंद्रादिममिन्तः। भाति भूमंडले नित्यं प्रासादपंक्तिभूषितः॥१॥ सक-लामग्वंदित निर्मलहंस । सदामलकांतिकलाधग्वंश ॥ कलंकविवर्जित केलिविराम । प्रसीद <u>द</u>ुजापाठ

मनोज्ञनंदीश्वरधाम ॥ २ ॥ सदोद्य मानवदीप्तिधरंत । मदोद्धतकाममृगंद्रमुशांत ॥ पवित्रगुणा-लय शंकर राम । प्रसी० ॥ ३ ॥ मुनीश्वरभावितगेहविशाल । परापरपृजित भावगुणाल ॥ कवींद्रगुणाश्चित मुक्तिविकाम । प्रसी० ॥ ४ ॥ निरंतरमारविकारविदार । यतीश महेश गणेश वितार ॥ परापरमेश्वर कीर्तिविराम । प्रसीद मनोज्ञनंदीश्वरधाम ॥ घत्ता ॥ इति नंदीश्वरो देवो चर्चितांधिमुराधिषः । देया छं भञ्यलोकानां देवेंद्रपददायकः ॥ अर्घ्य ॥ इति नंदीश्वरपूजा समाप्ता ॥

### ॥ अथ पोडराभावनापूजा ॥

पोडशकारणानि ॥ ॐ व्हीं अमिआउसा नमः दर्शनविशुन्धादिपोडशकारणानि अत्र एत २ संवौषट् स्वाहा । ॐ ऱ्हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं अ॰ अत्र मम सिन्निहितानि भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनस्तिधीकरणं ॥ गंगादितीर्थोद्भववारिप्रैस्तापापहारैर्घन-सारमिश्रैः । तीर्थंकरश्रीसुखसाधकानि यजे मुदा घोडशकारणानि ॥ ॐ न्हीं दर्शनिवशुद्धा-दिषोडशकारणेश्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ रसेन सचंद्रमयेन सारकप्रगौरेण मनोह-रेण । तीर्थ ।। ॐ न्हीं द ।। गंधं ॥ २ ॥ प्रोत्फु छुकुंदें दुकरावदातैः शाल्यक्षतेरक्षतिसद्भिलक्ष्ये। तीर्थं ।। अक्षतान् ॥ ३ ॥ कुंदैरमंदैः शुचित्तिधुवारैः सत्पारिजातैः सरसीरुहैश्च । तीर्थं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ पकानशाल्योदनपायमार्धेर्नेत्रेद्यकैः कांचनभाजनस्थैः । तीर्थ॰ ॥ चरुं ॥ ५ ॥ प्रसु-त्वरध्यांतहरेरुद्रौर्दीपैर्लसत्केवललब्धिहेतोः । तीर्थकरश्रीसुखसाधकानि यजे मुदा षोडशकार-णानि ॥ ॐ ऱ्हीं दर्शनविशुस्यादिषोडशकारणेभ्यो दीपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ६ ॥ धूमोद्रमावा-मितदिग्विभागैर्धूपैर्भवभ्रांतिविनाशनाय । तीर्थं ।। ॐ न्हीं द० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ नारंगपूगादिसु-मातुलुंगैः श्रीमिक्रिगम्रेः कदळीफलैश्च । तीर्थे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं द॰ फलं ॥ ८ ॥ भक्तिब्रह्मसुरेंद्रसंस्तु-तमिदं तीर्थकगणां पदं । लब्धं वीष्मितया विचारचतुरः संसारभीताश्रयः ॥ श्रीमद्दर्शनभूरिशुद्धि-निवहैर्ज्ञानवताद्यं फलं । भक्त्या षोडशकारणानि स नरः संपृत्य चाराधयेत् ॥ ९ ॥ ॐ ऱ्हीं दर्शनविशुद्धादिषोडशकारणेभ्योऽर्ध्यं निर्वषामि स्वाहा ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥

भृतादिकालोदितभव्यपुण्यादाराधिता येऽत्र मुरॅड्रवृंदैः । तान् पंचकस्याणितभृतिभाजस्तिर्थकरान् मांप्रतमर्चयामि ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐ अही निर्वाणाद्यतितचतुर्विशतितीर्थकरा अत्र अवतस्तावतस्त संवौषट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्धिकरणं ॥ ॐ न्हीं निर्वाणाद्यतितचतुर्विशतितीर्थकरेभ्यो जलं । गंधं । अक्षतान् । पुष्पं । चरुं । पूर्षं । पुष्पं । पुष्पं निर्वपामि स्वाहा । शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥ १ ॥

॥ अथ्वतमानकालतीर्थंकरपूजा ॥

येऽमी संप्रतिकालभव्यजनताधिष्ठामें है मुंदा। कल्याणै वृषभादयो जिनवराः संपृजितास्तानिह ॥ त्रेलोक्याधिपतीन् यजाम्यितशयोपेतां श्वतुर्विश्वतीन् ! शांत्यर्थ जगतां चराचरगुरून् तीर्थक-रान् संप्रति ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अर्ह वृपभादिवर्धमानां त्यवर्तमानचतुर्विश्वतितीर्थकरा अत्र अवतरतावतरत संवौषट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सानि। हिता भवत २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिन्धिकरणं ॥ ॐ न्हीं वृषभादिवर्धमानां त्यवर्तः मानचतुर्विश्वतितीर्थंकरेभ्यो जलमित्यादि ॥ २ ॥

# ॥ अथ अनागतकालतीर्थकरपूजा ॥

ये भाविभव्यजनतासुकृतोदयेन कल्याणपंचकिवभृतिमिहाश्रयंतः । तेभ्योऽर्घ्यपाद्यविधिनाऽस्तिल-तीर्थकृद्धः शांत्ये समस्तजगतां यजनं करेगिम ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अई महापद्माद्यना-गतचतुर्विशतितीर्थकरा अत्र अत्रतरतावतरत संवौषट् स्वाहा । ॐ न्हीं अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं अत्र मम सिन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिन्निधी-करणं ॥ ॐ न्हीं महापद्माद्यनागतचतुर्विशतितीर्थकरेभ्यो जलमित्यादि ॥ ३ ॥ इति कर्णिका-मध्ये दर्शनिविशुध्वादिभावनापरिवृतद्वासमितिजिनदेवार्चनं ॥

# ॥ अथ अष्टपत्रस्थापिताहिंसादिसद्धर्मानभ्यर्चयेत् ॥

हिंसारहितमहाव्रतमंचे संसारजलिधपोतमहं । जातिजरामरणातुरशोकभयनिकररहितममलाध्यैः ॥ ॐ न्हीं भवभ्रमणदुस्तरसंसारतरणतरंडाय अहिंसामहाव्रताय जलं निर्वपामि स्वाहा इत्यादि ॥ १ ॥ ताल्वाष्ठपुटिवरहितप्रविमलदिव्यध्वनिनिदानं च । अनृतमहाव्रतमंचे त्रिलोकमहितं विशुद्धिस-द्धाध्यैः ॥ ॐ न्हीं ताल्वाष्ठपुटव्यापारविज्ञितदिव्यध्वनिकारणस्वरूपाय त्रैलोक्यपूज्याय अनृतिवि-रितमहाव्रताय ॥ जलं ॥ २ ॥ अस्तेयमहाव्रतमुरुदुस्तरदारिद्यदस्युनिस्त्रिशं । विस्नुतपरमानंतचतु- एयस्य प्रशास्त्रकारणमंचे ॥ ॐ न्हीं अनंतचतुष्टयकारणस्वरूपाय अचौर्यमहाव्रताय ॥ जलं ॥ ३ ॥ ३ ॥ ३ ॥ १ ॥

मुत्तयंगनावक्रसरोजिमत्रं सद्ब्रह्मचर्य व्रतसार्वभौमं । शुद्धात्मनि ध्याननिदानमध्यैंसिलोकविश्वा-सकरं यजामि ॥ ॐ न्हीं शुद्धबुद्धान्मुखावलोकनकारणस्वरूपाय ब्रह्मचर्यमहाव्रताय ॥ जलं ॥ ४ ॥ अष्टगुणपुष्टिकरणोत्कृष्टं निग्रंथनाम सुव्रतमंचे । शिष्टजनमनोहितमनषं दुष्टाष्टकर्मनष्टविशिष्टं ॥ ॐ ऱ्हीं अष्टगुणपुष्टिकारणस्वरूपाय आकिंचन्यमहावताय ॥ जलं ॥ ५ ॥ सर्वास्रवनिरोधकारण-त्रिगुप्तिसंयमं यजे भत्तया। मुक्तिवधूकुचकलशे मौक्तिकहारं विमुक्तकिलं चाये॥ ॐ व्हीं सर्वास्रवनिरोधकारणस्वरूपाय त्रिगृपिमहसंयमाय ॥ जलं ॥ ६ ॥ श्रीमन्नेकादशोपासकवरप्रतिमायो-गमानंदतोऽहं नित्यं वै निश्चयं साधनवरकरणे कारणं भव्यसेव्यं । होकानंदैकहेतुं भवभयहरणं नाकलोकादिमुक्तिप्रासादागेहणायोबृतशुभकरणश्रोणिगाराधयामि ॥ ॐ व्हीं निश्चयसाधनकारणस्व-रूपाय एकादशोपासकवरप्रतिमाय ॥ जलं ॥ ७ ॥ केवलिना कथितमहाविनेयहस्तावलंबनं चाये दशलक्षणसंपन्नं धर्म कर्मापहं शर्मकरं ॥ ॐ व्हीं केवलिप्रणितभन्यजनहस्तावलंबनकारणस्वरू-पाय दशलक्षणसंपन्नमहाधर्माय ॥ जलं ॥ ८ ॥

#### ॥ अथ जपः॥

ॐ न्हीं भवभ्रमणदुम्त्रसंसारतारणतरंडाय अहिंसामहाव्रताय नमः । ॐ न्हीं दिव्यध्वनिकारण-स्थम्पाय मत्यवचनमहाव्रताय नमः । ॐ न्हीं अनंतचतुष्टयकारणस्वरूपाय अचौर्यमहाव्रताय 11 222 1

नमः। ॐ हीं शुष्डबुष्टोन्मुलावलोकनकारणस्वरूपाय ब्रह्मचर्यमहाव्रताय नमः। ॐ हीं मुक्तिप-थकारणस्वरूपाय निर्श्रथमहाव्रताय नमः। ॐ हीं सर्वास्नवित्रोधकारणस्वरूपाय त्रिगृप्तिमहासंय-माय नमः। ॐ हीं निश्चयमाधनकारणस्वरूपाय एकादशोपासकवरप्रतिमाय नमः। ॐ हीं केवलिप्रणितभव्यजनहरूतावलंबनकारणरूपाय दशलक्षणसंपन्नमहाधर्माय नमः इति जपः॥ आहि-सासत्यमस्तेयब्रह्माकिचन्यगुप्तिकाः। उपामकांश्च सद्धमान्दर्य चात्रावितारये॥ ॐ हीं अहिंसा-नृतास्तेयब्रह्माकिचन्यगुप्त्युपासकसद्धमाय अद्यं निर्वपामि स्वाहा॥ पूर्णाद्यम्॥

# ॥ अथ षोडशपत्रस्थापितभावनापूजा ॥

असत्यसिहताहिंसा मिध्यातं च न दृश्यते । अष्टांगं यत्र सम्यक्तवं दृशंनं तिदृशुद्धिदं ॥ ॐ न्हीं दर्शनिवशुद्ध्ये ॥ जलं निवंपामि स्वाहा ॥ १ ॥ दर्शनं ज्ञानचारित्रतपसां यत गौरवं ! मनोवाकायसंशुद्धा साऽख्याता विनयस्थितिः ॥ ॐ न्हीं विनयसंपन्नताये ॥ जलं ॥ २ ॥ अनेक-शिल्यसंपूर्णा व्रतपंचकसंयुता । पंचिवंशित्रिया यत्र तच्छीलवतमुच्यते ॥ ॐ न्हीं शीलवतेष्वन-तिचाराय ॥ जलं ॥ ३ ॥ काले पाठे समे ध्यानं शास्त्रचिता गुरोनितः । यत्रोपदेशना लोके शास्त्रज्ञानोपयोगाय ॥ जलं ॥ ४ ॥ पुत्रिमत्रकलत्रेष्यः संसा-रिविषयार्ततः । विरक्तिर्जायते यत्र स संवेगो वुधेः स्मृतः ॥ ॐ न्हीं संवेगाय ॥ जलं ॥ ५ ॥

पूजापाठ

जघन्यमध्यमोत्कृष्टपात्रेभ्यो दीयते भृशं । शक्तया चतुर्विषं दानं साऽख्याता दानसंस्थितिः ॥ ॐ न्हीं शक्तितस्त्यागाय ॥ जलं ॥ ६॥ तयो द्वादशभेदेन क्रियते मोक्षलिप्सया। शक्तितो भक्तितो यत्र भवेत् सा तपसः स्थितिः ॥ ॐ व्हीं शक्तितस्तपसे ॥ जलं ॥ ७ ॥ मरणोपसर्गरोगादिष्टवियो गाद्निष्टसंयोगात् । विनयो यत प्रविशति साधुसमाधिः म विज्ञेयः ॥ ॐ व्हीं माधुममाध्ये ॥ जलं ॥ ८ ॥ कुष्टोदरव्यथाशूलवातपित्तशिरोत्थिभिः । कामश्वामञ्वरारोनीः पीडिता ये मुनीश्वराः॥ तेषां भेषज्यमाहारं शुश्रुषा पत्थ्यमाद्गत् । यवैतानि प्रवर्तते वैयावृत्यं तदुच्यते ॥ ॐ व्हीं वैय्या-वत्यकरणाय ॥ जलं ॥ ९ ॥ मनसा कर्मणा वाचा जिननामाक्षरद्वयं । सदैव स्मर्यते यव सार्व-मक्तिः प्रकीर्तिता ॥ ॐ हीं अर्हद्रक्रये ॥ जलं ॥ १० ॥ निर्प्रथमकितो मुक्तिस्तस्य द्वारावलो-कनं । तन्होज्यं लभते वस्तु रमत्यागोपवासता ॥ तन्कालवंदना पूजा प्रणामो विनयो नितः । एतानि यत्र जायंने गुरुभिक्तमंता च सा॥ ॐ न्हीं आचार्यभक्तये॥ जलं॥ ११॥ भवस्मृति-रनेकांता लोकालोकप्रकाशिना । प्रोक्ता यवाईनो वाणी वर्ण्यतेऽसौ बहुश्रुतः ॥ ॐ व्हीं बहुश्रुत-भक्तये । जलं ॥ १२ ॥ पड्डव्यपंचकायत्वसमतत्वनवार्थतः । कर्मप्रकृतिविच्छेदो यत्र प्रोक्तः स आगमः ॥ ॐ ऱ्हीं प्रवचनभक्तये ॥ जलं ॥ १३ ॥ प्रतिक्रमतनूत्सर्गी समता वंदना स्तुतिः । म्याध्यायः पठ्यते यत्र तदावस्यकमुच्यते ॥ ॐ न्हीं आवस्यकपरिहाणये ॥ जलं ॥ १४ ॥

जिनमानं श्रुताम्यानं गीतं वाद्यं च नर्तनं । यव प्रवर्तते पूजा सा सन्मार्गप्रभावनाय ॥ ॐ न्हीं मार्गप्रभावनाये ॥ जलं ॥ १५ ॥ चारिवगुणयुक्तानां मुनीनां शीलधारिणां । गौरवं क्रियने यत्र तद्वात्सन्यं च करूयते ॥ ॐ न्हीं प्रवचनवत्सलत्वाय ॥ जलं ॥ १६ ॥

#### ॥ अथ जपः॥

ॐ न्हीं दर्शनिविशुद्धये नमः । ॐ न्हीं विनयसंपन्नताये नमः । ॐ न्हीं शिखनतेष्वनित्ताराय नमः । ॐ न्हीं अभीक्ष्णज्ञानोपयोगाय नमः । ॐ न्हीं संवेगाय नमः । ॐ न्हीं शिक्ततरत्यागाय नमः । ॐ न्हीं अहिद्रक्तये नमः । ॐ न्हीं आचार्यभक्तये नमः । ॐ न्हीं शिक्तुश्रुतभक्तये नमः । ॐ न्हीं प्रवचनभक्तये नमः । ॐ न्हीं आवज्यकपरिहाणये नमः । ॐ न्हीं सन्मार्गप्रभावनाये नमः । ॐ न्हीं प्रवचनवरमलत्वाय नमः ॥ इति जपः ॥ इत्यं षोडशभावनां यतिवराः कुर्वति ये निर्मलाः ते वै तीर्थंकरस्य नाम पद्वीमायुर्लभंते कुलं ॥ वित्तं कांचनपर्वतेषु विधिना म्नानार्चनं देवतं । गज्यं मीष्ट्यमनेकधा वरत्तपो मोक्षं च सौष्ट्यास्पदं ॥ ॐ न्हीं अहं असि-आउमा दर्शनिवशुद्धादियोडशकारणेभ्यो महाद्यं निर्वगामि स्वाहा ॥ पूर्णार्द्यम् ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

भवभयणिवारण सोळहकारण । पयडामे गुणगणसायरा ॥ पणिवतित्यंकर असुहखयंकर । केवळ-णाणदिवायरा ॥ १ ॥ दिढं धरहु पढम दंसणसुङि मणवयणकायविरयतिसुद्धि ॥ माछंडहु विणयउ चउपयार । जो मुत्तिवरंगीण होइ विहार ॥ २ ॥ अणुदिण परिपाळहु सीळभेउ । जो झति हरइ संसारहेउ ॥ णाणुपयागी जो कालु गमइ । तमु तणियकित्ति रतिभवण-याळि भवइ ॥ ३ ॥ संवेड चाउ जे अणुमरंति । वेयणभवणउ ते तरंति ॥ जे ततिउ तवंति बारह पयारु । ते सीगा सुरिंद हवंनि वसाठ ॥ ४ ॥ जो माहुममाहि धरतु थक्कु । सो ण वहि कालु मुहिरगवङ्क ॥ जो जाणइ वैयावचुकरणु । सो होइ सञ्वदोसावहरणु ॥ ५ । जो चितइ मणि अहरंतदेवु । तमु विमयहणं तह कवणुवेवु ॥ पवयणहत्तिमु गुरु जे ण वंति । चउगइससारे भयमंति ॥ ६ ॥ बहुसुदभत्ति जे णर करंति । अप्पानु रयणत्तवु ते धरंति ॥ जे पत्रयणे कजो व समथा होति । तह कामु जिणे तह कवण भंति ॥ ७ । जो छह आवस्सयं चितु देइ । सो मिक्रिपंथुमुहासचि वेइ ॥ जे मगगपहावण आयरंति ते अहर्मिदतणु संभवंति ॥ ८ ॥ जे वत्मलस्म करणु वहंति । ते तिरथंयरतवुपवु लहंति ॥ घत्ता ॥ इह सोळह कारण कम्मणिवारण । जे धरंति वयसीळघरा ॥ ते दिव्वअमरेसर पुहु-निवासिक । मिक्रिवरंगणिहोयहरा । अर्ध्य ॥ इति षोडशभावनापुजा समाप्ता ॥

# ॥ अथ पंचमेरगूजा ॥

श्रीजंत्र्द्वीपमध्ये परिलमितमहाधानकीखंडप्राची । पश्राहामे च पूर्वापरपरिधिलसत्पुष्कराईदेतृतीये ॥ प्रभाजत्पंचमेमस्पकृतिमभवने भागुरान् जैनिषवान । यायज्याव्हानमुख्यैः मुत्रिधिभिरधुना रतन-रूपान्त्रिचित्रात् ॥ ॐ व्हां श्रीं क्षीं एं अई पंचमंदगरेथताऽकृत्रिमचैत्यालयस्थितिजनिव्वसमृहा अत्र अवतरतावतरत संवाष्ट् स्वाहा । ॐ व्हीं॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ व्हीं॰ अत्र मम सन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनमन्निर्धाकरणं ॥ निर्मेलानषपूतकारसुना-छनिर्गतधारया । पंकजोद्रपरागपिजरजान्हवीजलधारया ॥ मारवीरजयात्कटाक्षिबोधसन्मणिभू-पितं । पंचमंदरमंस्थितं जिनादिंबबृंद्महं यजे । ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अई पंचमंद्रमांस्थितजिनबिंब-समृहाय जलं निर्वपापि स्वाहा ॥ १ ॥ चंद्रचंदनकुंकुमाश्रिताचत्तरंजकलेपनैः । सांद्रसीरम-लोमगुंजितभुंगनाद्मनोहरैः॥ घोरमंगृतिषाषपावकतापनोदनपावनैः। पंचमं०॥ ॐ व्हीं० पंच०॥ गंधं ॥ २ ॥ पुण्यपुंजवलक्षितैः मुत्रगक्षतैः कलमाक्षतैर् । मोक्षलक्ष्मीत्ररणमाक्षीपक्षपातकटाक्षकैः ॥ ध्यानम्बद्गविर्विदिनादृतकर्मचक्रभवाऽशुभं । पंचर्म० ॥ ॐ न्हीं० पंच० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सारसीर-भसांद्रहत्कमुण्यदिव्यनवोष्टमैः । सीरभादनपट्पदाविस्माग्यंकृतमंजुर्लेः ॥ वार्धिघोरगभीरदि-व्यनिनाद्रपोषितसन्सर्खं । पंचरंक ॥ ॐ वृींक पंचक ॥ पुरुषं ॥ ४ ॥ सारसेन सुधारसोचितपान

यसेन महीयसा । भव्यरंजननव्यव्यंजनपावनैर्बहुभक्ष्यकैः ॥ भव्यसंततिवांछितप्रदकल्पपादपम ाः ॥११५॥ बिभं। पंचमं ।। ॐ हीं ॰ पंच ॰ ॥ चरुं ॥ ५ ॥ न्तिरत्नसमप्रभैर्धनसारवृंदममुद्भवै । दींप्रदीपचयै र्षेधनजालदाह्समुज्वलैः ॥ विश्वलोकविलोकनैकविशालकेवललोचकं । पंचमं ० ॥ ॐ -ईां० पंचमं ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सृचयिङ्गिवापवर्गमुमार्गमाशु जनांतिके । धूपधूमचयै रमोधसितागरुप्रमुखो-द्भवैः ॥ सारसौरभतोषिनाखिलले।कलोलमुनामिकैः । पंचमं० ॥ ॐ ऱ्हाँ० पंच० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पुण्य-पापसमुद्भवाविलदिञ्यसत्फलमन्निमे । श्रोचमोचयुदाडिमादिफलोत्करैः मुरसोज्वलैः॥ धर्मकर्मसमुद्ध-वाखिलदुःखरूपफलापहैः। पंचमं॰॥ ॐ व्हीं॰ पंच॰॥ फलं॥ ८॥ तोयगंधमुशालिसदकलतां• तसब्रुदीपकै । धूपधूममहाफलवज्ञमंगलार्थकदंबकैः ॥ स्वर्णभाजननिर्मितेन महार्घ्यकेण महीयसा । पंचमं॰ ॥ ॐ र्हीं॰ पंच॰ ॥ अर्घ्यं ॥ ९ ॥ पापतापविरोपणोद्धसुरापगाजलः धारया । चारुकांचननिर्मितामलकरकनाल्विमुक्तया ॥ आजवंजवसंभवाखिलदुःखसंत्रतिशांतये पंचमं॰ ॥ शांतिधारां ॥ १०॥ सुद्रीनाद्रिमंग्थितं प्रत्नरतनिर्मितं । प्रवरपप्रकैर्यजे सिद्धवि-बवृंदकं ॥ पुष्पां जिलः ॥ धातिकखंडद्वीपके पिश्रममेरुसंरिधनं । प्रवरहरूकैर्यजे सिद्धविंबवृं-दकं ॥ पुष्पांजिलिः ॥ पुष्करार्धद्वीपकं पूर्वमंदरसंगतं । प्रवरचंपकैर्यजे सिद्धविब्रवृंदकं पष्पांजिलः ॥ ११ ॥ इति मेरपृजा समापा ॥

### ॥ अथ दशलक्षणपूजा ॥

ॐ स्वर्गमुक्तिकरं धम जिनोक्तं दशधावहम् । स्थापयामि जगत्यूज्यं विधिनाऽहं सुखाणेवं ॥ ॐ न्हीं अहं आसिआउसा नमः उत्तमक्षमादिद्दालक्षणधर्म अत्र अवतरावतर संत्रौपट् स्वाहा। ॐ ऱ्हीं॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं॰ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा आह्वानस्थापनस्त्रिधीकरणं ॥

#### ॥ अथ अप्टकम् ॥

गंगादिजानीविमलैः सुगंधेः सुवर्णभूगारभूनैजेलीधेः । धर्म यजेऽहं दशधा जिनोक्तं धर्माय स्वमीक्षसुरवावहाय ॥ ॐ ऱ्हीं उत्तमक्षमादिदशधमें भ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ कर्पूरसः त्कुंकुमिश्रजातेहेंमादिवर्णेन विलेपनेन । धर्म० ॥ ॐ ऱ्हीं उ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ शाल्यक्षते-र्दीर्घनरेंग्यंडै: समुख्यंहे: सन्मुनिचित्ततुल्ये: । धर्म० ॥ ॐ इीं उ० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ मुचंपकेः केतकिपस्मजातेः कुंदादिसारेः प्रवरः प्रमुनैः । धर्म० ॥ ॐ न्हीं उ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ पकानशाल्योदनपायसाद्येनेवयकेः कांचनभाजनर्म्यः । धर्म० ॥ ॐ ऱ्ही उ० ॥ चर्म ॥ ५ ॥ घृतादिकर्पृरभवैः प्रदीपैः स्तमोविनारीर्वरयनजातैः । धर्म० ॥ ॐ न्हीं उ० ॥ दिषं ॥ ६ ॥ कर्पृरकुष्णागर्चंद्नार्झेर्द्रव्याङ्वेंगेधवरंश्च धूपः । धर्म० ॥ ॐ व्हीं उ० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ सना-

लिकेराम्रकपित्थपृगैः फलादिसारैः सुफलेर्मनांज्ञैः । धर्म॰ ॥ ॐ ऱ्हीं उ॰ ॥ फलं॥ ८ ॥ सुनीरगंधाक्षतचारुपुष्पैनैवेधमद्दीपसुधूपवर्गैः । फलेर्महार्घ्यैग्वतारयामि धर्म मुदाऽहं दशधा जिनोक्तं ॥ अर्घ्य ॥ शांतिधारां पुष्पांजलिः ॥ ९ ॥

### ॥ अथ प्रत्येकपूजा ॥

कापादिरहितां सारां सर्वसौख्यकगं क्षमां । पूजया परया भक्त्या पूज्यामि तदाप्तये ॥ ॐ हीं उत्तमक्षमाधर्मागाय ॥ जलं निर्नापाम स्वाहा ॥ त्यक्तमानं सुवागारं मार्द्वं कृप यान्त्रितं पूज॰ ॥ ॐ व्हीं उत्तममार्द्वधर्मागाय ॥ जलं ॥ २ ॥ आर्जवं स्वर्गसोपानं कौटि-ल्यादिविवर्जितं ॥ पूज॰ ॥ ॐ ऱ्हीं उत्तमार्जवधर्मागाय ॥ जलं ॥ ३ ॥ असत्यदूरगं सत्यं वचः सर्वसखावहं । पूज॰ ॥ ॐ व्हीं उत्तमसन्यधर्मागाय ॥ जलं ॥ ४ ॥ शौचं लोभिव-निर्मुकं मुक्तिश्रीचित्तराँजतं । पूज॰ । ॐ न्हीं उत्तमशौचधर्मागाय ॥ जलं ॥ ५ ॥ दयाद्यं मंयमं मुक्तिभर्तारंसेंद्रियातिगम् । पूज॰ ॥ ॐ ऱ्हीं उत्तमसंयमधर्मांगाय ॥ जलं ॥ ६ ॥ कर्मै-द्रियदमं सारं तपः कर्माग्नाशनं । पूज॰ ॥ ॐ ऱ्हीं उत्तमतपोधर्मीगाय ॥ जलं ॥ ७ ॥ | त्यक्तसंगं सदानंदं त्यागं मर्वसुखाकरं। पूज॰ ॥ ॐ न्हीं उत्तमत्यागधर्मागाय ॥ जलं॥ ८ ॥ शिक्तंचन्यं ममत्वादिदृरं कृत्स्रमुखार्णवं । पृज्ञ ॥ ॐ ऱ्हीं उत्तमाकिचन्यधर्मागाय ॥ जलं ॥ ९ ॥ विक्षात्यकं त्रित्तगत्पृत्यं बहाचर्य गुणार्णवं । पृज्ञ ॥ ॐ ऱ्हीं उत्तमब्रह्मचर्यधर्मागाय ॥ जलं ॥ १० ॥

#### ॥ अथ जगः॥

ॐ न्हीं अहं उत्तमक्षमार्थ नमः । ॐ न्हीं अहं उत्तममादिवाय नमः । ॐ न्हीं अहं उत्तमार्जनवाय नमः । ॐ न्हीं अहं उत्तमसत्याय नमः । ॐ न्हीं अहं उत्तमसौवाय नमः ॐ न्हीं अहं उत्तमसौवाय नमः । औ न्हीं अहं उत्तमस्रवाया नमः । प्रत्यकपूजया भत्त्या सुधमान् योऽर्चयेत् सुधीः । इंद्रमृतिं मुगज्यं च प्राप्य मृत्ययंगनां भजेत् ॥ ॐ न्हीं अहं उत्तमक्षमामादिवाजीवमत्यशीं चमंयमतपम्यागाकिंचन्यब्रह्मचर्याख्यदशधमें भ्योऽर्ध्य निर्वपामि स्वाहा ॥ पूर्णार्ध्यः ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

स्त्रमेंक्षिकिनिबंधनं हितकरं हाक्रादिभिः पृजितं । अंतातीतगुणार्णवं बुधजैनैः सेव्यं जिनेद्रोदितं ॥ धर्म सारद्यादिलक्षणभवं पंचिद्दिभेदैर्युतं । स्तोप्यं तद्गुणहेतवे प्रतिदिनं हिंसादिदोषोज्ञितं ॥ १ ॥ क्षमां ये धरंत्येव संत्यक्तकोषां । लभेतेऽत्र ते मुक्तिरामां सुभक्त्या ॥ वरं मादेवं येऽत्र पृच्यं वृणन्ति । प्रयात्येव सांख्यादिषपारं ध्ववं ते ॥ २ ॥ त्रिधा आर्जनं येऽपि कुर्वति सारं । स्वयं मुक्तिनार्या वशं यांति सत्यं ॥ वचो येऽत्र नित्यं वदंत्येव मत्यं । शुभं शहुकंयेव शास्त्रं च नित्यं ॥ ३ ॥ पूजापाठ

येऽपि कुर्वन्ति सदा द्वीचमेकं मुदा। तान् प्रयांत्वेव लांकत्रवे संपदः॥ पालयंत्येव ये संयमं मोक्षदं। कर्मनाशान प्रयांत्वेव नित्यं पदं॥ ४॥ ये तपः कुर्युरेवात्र शर्मांकरं। तेऽपि गच्छंति निर्वाण-साँख्यं वरं॥ सदा कुर्वते त्यागमेकं गिर्छ। भजंत्येव ने विश्वराज्यं मुज्येष्ठं॥ ५॥ चरंत्वेव येऽकिंचनं संगहीनं। रमंतेऽत्र ते मुक्तिकांतानिकाये॥ पालयंत्येव ब्रह्मव्रतं ये त्रिधा। ते भजंत्येव लांकत्रये शं शुधाः॥ धत्ता॥ ६॥ सकलगुणसमुद्रं नीर्थनाथैः प्रणीतं। विविधविबुधपूज्येः पूज्य धर्म गुणाव्धि ॥ अयकरमपि भन्तयाऽच्यं समुत्तारयेखो। भजति शिवपदं संप्राप्य राज्यं नृपृज्यम्॥ अर्घ्यं॥ ७॥ इत्यं मुधर्मममलं द्वाधा भजति। ये वै मनोवचनकायविशुक्तिभाजः॥ ते प्राप्य शर्म नृसुरादिभवं प्रयांति। मोक्षं कमाजनमलाश्च निरम्तदोषं इत्याशीर्वादः॥ ८॥

### ॥ अय खयंधः॥

येन स्वयंबोधमयेन छोका आश्वामिताः केचन विक्तकार्ये । प्रवोधिताः केचन मोक्ष मागं तमादि-नाथं प्रणमामि ।नित्यं ॥ १ ॥ इंद्रादिभिः क्षीरसमुद्रत्येथं; संस्नापितेः मेरुगिरा जिनंद्रः । यः काम-जेता जनसाख्यकारी तं शुद्धमावादिजितं नमामि ॥ २ ॥ ध्यानप्रवंधप्रभवेन येन निहत्य कमंप्र-कृतीः समस्ताः ॥ शुक्तेः स्वरूपां पदवीं प्रपेदे तं शंभवं नौमि महानुगगात् ॥ ३ ॥ स्वप्नं यदीया जननी क्षपायां गजादिवन्हांतिभिदं दद्शं । यत्तात इत्याह गुरुः परोऽयं नौमि प्रमोदादभिनंदनं

तं ॥ ४ ॥ दुवादिमदान् जयतं महातं नयद्भागिर्वननैर्जगत्म । जैनं मतं विस्तरितं च येन त मेव देवं मुमाति नमामि ॥ ५ ॥ यस्यावतारे सित पितृधिष्ण्ये ववर्ष रत्नानि हरेनिदेशात् । धना-धिपः पण्णवमासपूर्व पप्नप्रमं नं प्रणमामि नित्यं ॥ ६ ॥ नरेंद्रमपेश्वरनाकनार्थेवीणी महाद्यां जगृहे स्विचित्ते । यस्याऽऽत्मबोधः प्रथितः सभायामहं सुपार्श्वं सततं नमामि ॥ ७ ॥ सप्रातिहार्यातिशय-अपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषसंगः । भूलोकमोहांधतमःप्रदीपश्चंद्रप्रभं तं प्रणमामि नित्यं ॥ ८ ॥ गुप्ति त्रयं पंचमहावतानि पंचप्रकारा समितिश्च येन । बभाण यो द्वाद्शया तपांसि तं पुष्पदंतं प्रण मामि नित्यं ॥ ९ ॥ ब्रह्मव्रतांतो जिननायकेनोत्तमक्षमादिदशधापि धर्मः । येन प्रयुक्तोऽथ सुर्वधु बुद्रचा । तं शीनलं तीर्थकरं नमामि ॥ १०॥ गणे जनानंदकरे वरं ते विध्वस्तकोपे प्रशमैकचित्ते। यो द्वादशांगं श्रुतमाद्घेऽहं सङ्कृयमं तं प्रणमामि नित्यं ॥ ११ ॥ मुक्यंगनायै रचितं विशालं रत्नत्रयं शेखरताय येन । यः कंटमासाद्य बभ्व सप्टम्तं वासुपृज्यं प्रणमानि नित्यं ॥ १२ ॥ ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ध्यानी बती प्राणिहितापदेशी । मिथ्यात्वपाती शिवसीख्यभोजी बभुव यस्तं विमलं नमामि ॥ १३ ॥ अभ्यंतरं बाह्यमनेकधाम परिग्रहं सर्वमयांचकार । यो मार्गमुद्धिश्य हिनं जनानां बुवे जिनं तं प्रणमाम्यनंतं ॥ १४ ॥ सार्घ पदार्था नव समतत्वैः पंचास्तिकायास्र न कालकायः। पर्द्वयनिनीतिरलोकयुक्ता येनोहिता तं प्रणमामि धर्म ॥ १५॥ यश्रकाची मुवि पंद-

115861

मोऽभुच्छ्रीनंदनो दादशमो गुणानां । निधिः प्रगुः पोडशमा जिनंदस्तं शांतिनाथं प्रणमामि नित्ये । १६॥ प्रशंसितो यो न विभर्ति हर्षं विरोधितो यो न करोति रोषं। शीलबतब्रह्मपदंगतो यस्तं कुंथु-नाथं सततं नमामि॥ १७॥ न संस्तुतो न प्रणुतः सभायां यः सेवितौंऽतर्गणपूरणायाः। पद-च्युते केवलिभिजिनस्य देवाधिदेवं प्रणमाम्यरं तं ॥ १८ ॥ रत्नत्रयं पूर्वभवांतरे यो वतं पवित्रं कृतवानरोपं । कायेन वाचा मनमाऽपि शुद्धं तं मिह्ननाथं प्रणमामि नित्यं ॥ १९॥ वृबन्नयं सिद्ध-पदाय वाक्यमित्यप्रहीद्यः स्वयमेव नित्यं ! लाकांतिकभ्यः स्तवनं निशम्य वंदे जिनेंद्रं मुनिस्वतं तं ॥ २० ॥ विद्यावते तीर्थंकराय यस्मादाहारदानं उभते विशेषात । गृहे तुतस्याऽजनि रत्तवृष्टि स्तं नौमिनार्थं शरणं बजामि । २१ ॥ राजीमर्ती यः प्रविहाय मोहान् स्थितीचकाराऽपुनरागमाय । जीवेषु सर्वेषु दयां द्धान स्तं नेमिनायं प्रणमामि नित्यं ॥ २२॥ सपीधिराजः कमठारिता यो ध्यान-स्थितस्यैव फणावितानेः । यस्योपसर्ग निस्वर्तयन तं । नमामि पार्ध महतादरेण ॥ २३ ॥ भवार्णवे जंतुसमृहमेनमाकपंयामास हि धर्मयोतात । मज्जंतमृह्शमयेन मोऽपि नं वीरनाथं प्रण-मामि भत्तया ॥ यो धर्म दशधा करोति पुरुषः स्त्री वा कृतोपस्कृतं । सर्वज्ञध्वनिसंभवं त्रिकरणव्यापारशुध्यानिशं ॥ भव्यानां जयमालया विमलया पुग्पांजिलं दापया । नित्यं स श्रिदमाननोति एकळम्बर्गापवर्गिभ्यतेः॥ गुष्पांजितः॥ इति स्वयंभुः॥ इति दश्रहक्षणपृजा समाप्ता॥

# ॥ अय अनंतद्वारप्राणप्रतिष्ठाक्रमः॥

अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा । ध्यायेत् पंचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ अपवित्रः पवित्रों वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा । यः सारेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुचिः॥ ॐ न्हाँ न्हीं न्हूँ नीं न्हः असिआउसा मम सर्वागशुद्धि करोमि स्वाहा । सर्वागशोधनं ॥ देवेंद्रवंद्यमभिवंद्य विशोध्य हस्तावीर्यापथस्य परिशक्तिविधि विधाव । सद्वज्ञपंजरगतकृतसिद्धभक्तया देवं समर्च्यं सकलीकरणं करोमि ॥ ॐ ऱ्हीं असुजर सुजर भव २ हस्तशुद्धि करोमि स्वाहा । हस्तप्रक्षालनं ॥ ॐ न्हाँ न्हीं न्हुँ न्हीँ न्हः नमोऽईते भगवते श्रीमते समस्तगंगा।सध्वादिनदीनद-तीर्थजलं भवत् स्वाहा ॥ ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतविषिण अमृतं श्रावय २ सं २ क्कीं २ ब्दूं २ इां २ इां २ इावय २ हंझंझ्वींक्ष्वीं हं सः स्वाहा ॥ इत्यमृतस्नानमंत्रः ॥ अद्याऽभवत् सफ-लता नयनद्वयस्य । देव त्वदीयचरणांबुजवीक्षणेन ॥ अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे । संसार-वारिधिग्यं चुलक्रमाणं ॥ अद्य में क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमलीकृते । स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेंद्र तव दर्शनात् ॥ अपराजितमंत्रोऽयं सर्वविद्यविनाशनः । मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं भवति मंगलं ॥ ५ ॥ एस पंच णमोकारो सन्वपापपणासणो । मंगळाणं तु सन्वेसं पढमं होइ मंगळं ॥ ॐ चत्तिरि मंगळं । अरहंता मंगळं । सिद्धा मंगळं । साहू मंगळं । केवळिपण्णंतो धम्मो मंगळं॥ गुजापाठ

चनारि छोर्त्तमा । अग्हेंना छोग्तमा । मिद्रा छोग्तमा । साह छोगुत्तमा । केवछिपण्णेंना धम्मोळोगुत्तमा ॥ चनारि सरणं पव्यव्हानि । अरहंते गरणं पव्यव्हामि । सिद्धे सरणं पव्यव्हामि । साइ गरणं पव्यज्हामि । केवछिपण्णंतो धम्मो सरणं पव्यज्हामि ॥ ॐ नमोऽर्हते स्वाहा ॥ पडिक्कमामि भन्ते । ईरियावहियाए । वीराहणाए । अणागृत्ते । आइगमणे । णिगगमणे । ठाणे गमणे । चक्कमणे । पाणुग्गमणं बीजुग्गमणे हिरदुग्गमणे । उच्चारपरसवणखेळिसिंहाणाए । वियडिपइडावणियाए। जे जीवा । एइंदिया वा वीइंदिया वा तीइंदिया वा। चडारींदिया वा। पंचेंदिया वा । णोब्रिदा वा । किब्रिदा वा ॥ संघटिदा वा । संघादिदा वा । ओङाविदा वा परिधाविदा वा । किरिंछिदा वा लेम्सिदा वा । छिंदिदा वा । भिंदिदा वा । ठाणदो वा । ठाणच-क्कमणदो वा । तस्म उत्तररुणं । तस्म पाय।छत्तकरणं । तस्म विसोहीकरणं । णमोकारं करेमि । तावकायं । पावकम्मं । दुर्श्वरीयं बोसरामि ॥ ॐ णमे। अरहंताणं । णमे। मिद्धाणं । णमे। आइ रियाणं । णमो उत्रज्ञायाणं । णमो ळोए सब्बमाहुणं ॥ ॐ नमः परमात्मने नमोऽनेकान्ताय शांतये ॥ ईर्यापधे प्रचलताय मया प्रमादादेकंद्रियप्रमुखजीवनिकायबाधाः ॥ निर्वर्तिता यादे भवे-दयुगांतरीक्षा मिथ्या तदम्तु दरितं गृहभक्तितो मे ॥ ७ ॥ इन्छामि भन्ते ईरियावहमाद्योचेउं। पृथ्वुत्तरदिख्वणपिष्टिमच उदिमु <sup>•</sup> विदिसाम् । विहरमाणेण । ज्गृत्तरदिष्टिणा दहव्वा । डवडव

चरियार । पभाददोसेण पाणभृदजीवसंनाणं । एदेसिं उवघादो कदा वा । कारिदो वा । किरंती हि वा । समगुमाणिय । तस्ममिष्छामि दुऋडं ॥ पापिष्टेन दुगत्मना जडिंघिया मायाविना छोभिना । रागद्वेषमलीमसेन मनसा दुष्कर्म यिन्निर्मितं ॥ त्रैलोक्याधिपते जिनेद्र भवतः श्रीपाद्मूलेऽधना । निंदापूर्वमहं जहामि सततं निर्वृत्तये कर्मणां ॥ ८ ॥ ईर्यापथशोधनं ॥ अतिनिर्मलमुक्ताप.लल-लितं यज्ञोपवीतमतिपूतं । रत्नव्रयमिति मत्वा करोमि कतुपापहरणमाभरणं ॥ ॐ न्हीं सस्यग्द-र्शनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । यज्ञोषवीतसंघारणं ॥ ९ ॥ (या मंत्रानं यज्ञोपवीत धारण करणें) रत्नत्रयांगमुपवीतमुरस्यथांगे देशवतस्य वसुकंकणमत्र हस्ते । बह्मवतांगमधुना स्वकटौ च भैंजी धृत्वाऽऽरभे जिनमखं मम दीक्षिताऽर्हन् ॥ दीक्ष्यचिन्होद्वाहनाय दंकणबंधनं ॥ १० ॥ (या मंत्रानं कंकण बांधणें,) अणुवतं पंच गुणवतं त्रयं शिक्षावतं चेति चतुर्विधं मतं । गुरूपदिष्टं विमलं मदाऽहं दृढं द्धे पंचगुरून् प्रणम्य ॥ अणुव्रतपंचकं गुणवत्वयं शिक्षावतचतृष्टयं अर्हत्सिद्धाचार्योषाः ध्यायमवंसाधृत साक्षीकृत्य सम्य<del>त्तवपृ</del>वंकं सुवतं दृढवतं समारुढं मे भवतु मे भवतु स्वाहा ॥ यज्ञोचिनं ब्रनांवकोषमपोस्य निष्ठन् यष्टा प्रनोद्रमहिनः स्वयमेष रावात् । एनाति नानि भगवन् जिनयज्ञदीक्षाचिन्हान्यथेश दिस्जामि गुगैः पदात्रे ॥ एतत्पठित्वा यज्ञोषवीतादियज्ञदीक्षाचि-न्हानि गुरुपाद्मुले विन्यस्य नमस्येत ॥ इति यज्ञदीक्षाविसर्जनं (या मंत्राने गुरुपदीं यज्ञदीक्षा

पु जापाठ

विसर्जन करणें.) ॐ ऱ्हीं नमः सर्वदोषविनिर्मुक्तेम्यः स्वाहा । कौतुकसृवं यजमानादिनि-क्षिपेत् ॥ (या मंतानें कंकण सोडणें.) ततो गुगेरनुज्ञया शांतिभक्तिं निष्ठापयेत् ॥ (कंकण सोडल्यानंतर गुरूचा आज्ञेनें शांतिभक्ति करणें.) ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय २ अर्ह झं इवीं क्ष्वीं हं सः स्वाहा । असिआउसा इदमनंतद्वारग्रंथिर्जलेन समस्तदोषपरिहारार्थ कुरु २ स्वाहा । द्वारप्रक्षालनं ॥ ( या मंत्रानं पाण्यानं द्वार धुणे. ) ॐ व्हीं श्रीं क्षीं ऐं अर्ह नमोऽहते भगवते त्रैलोक्यनाथाय सर्वनृषुराषुग्पृजिताय अनंतद्शीनाय अनंतवीर्याय अनंतपुलाय अनंतर्तार्थंकराय नमः स्वाहा ॥ (या मंतानं दुधानं द्वार धुणं व त्यास सुगंध गंधाचा लेप करणें,) ॐ इं अनंतचतुष्टयात्मकाय अनंततीर्थकराय नमः स्वाहा ॥ (या मंताने देवापुढें ठेवलेल्या यंत्रावर तें द्वार ठेवणें.) ॐ वृषम अजित शंभव अभिनंदन सुमति पराप्रभ सुपार्श्व चंद्रप्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वासुपुज्य विमल अनंता इति ॥ (याप्रमाणें १४ तीर्थंकरांचीं नार्वे षेऊन त्या द्वाराच्या गांठीस हात लावणें.) या रीतीनें अनंतद्वाराची स्थापना करणें.

### ॥ अथ प्राणप्रतिष्ठामंत्रः॥

ॐ आँ कों ऱ्हीं असिआउसा यरलवशपसह हं सः त्वगश्रमांसमदोऽस्थिमजाशुक्कादिघातवः देवद-त्तानां प्राणा देवदत्तानां जीवा इह स्थितसर्वेदियाणि कायावाग्मनचक्षुःश्रोत्रमुखजिञ्हाः। स्थापय २

इदमनंतद्वारशंथि वारिपुणंबदं **दाब्दस्पर्दारूपरमगंधवणंत्राणापानव्यानोदानसमाननागकूमोऋतय** कालसंप्राणाः सर्वप्राण इहैव प्राण आशु आगच्छ र संवीषट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ र ठउ स्वाहा । ॐ अत्र मम सिक्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ ॐ नमोऽनंतनाथाय सर्वसुखसी-ख्याय चिरकालं नंदंतु वर्धतु वज्रमयं करोमि कुर्वतु स्वाहा ॥ (येथे या मैहाने २७ पांढरीं पु.लं घालून २७ वेळी जप करणे.) ॐ नमोऽहंते मगवते अणंती अणंतिसङ्झदु मे भगवती महाविज्या महाविज्ञा अणंते अणंतकेवळिए अणंतकेवळिणाणे अणंतकेवळिदंसणे अणुपुज्जवासणे ४.णंते अणंतागमकेवळि स्वाहा ॥ (येथे या मंत्रानें १०८ पांढरीं फुर्ले षालून तितक्याच वेळां जप करणें.) ॐ नमोऽहीने भगवते अनंततीर्थकराय ॐ ऱ्हीं श्री ह्वीं एं अही नमः सर्वशांति कुरु र तृष्टिं पुष्टिं सौभाग्यमायुरारोग्यमिष्टिं कुरु २ वषट् स्वाहा ॥ (या मंत्रानें नवें द्वार बांधणें,) ॐ ऱ्हीं श्रों क्का एँ अर्ह नमः सर्वबंधनिविनिर्मुक्ताय अनंतसुखप्रदाय नमः स्वाहा ॥ ( या मंत्रान जुने द्वार सोडणें, ) ॐ निःश्रय नेऽस्मै दत्तादानं फलं भवेदायुष्मान् भवेत्रित्यं (या नंत्रानं वान देणें, याप्रमाणे अनंतद्वागची प्राणप्रतिष्ठा करण.

अनं ाती विकगरकम् ॥ अनंततीर्थकर्नारं हिग्येणयुत्ते समम् । स्थापये विधिना भस्या जंतूनां मुखदायकं ॥ १ ॥ ॐ ऱ्हीं अनंततीर्थकर अत्र एहि २ संवीपट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ।
ॐ अत्र मम सिहिहितो भव २ वदट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्धीकरणं ॥ गंगादितीर्थभविभिल्वारिप्रैर्भुगाग्नालगिलिनैः शिक्षिन्ते होः । संसारघोरपितापनिवारणार्थं प्राचांम्यनंतिजनराजमहं त्रिशुद्धचा ॥ ॐ ऱ्हीं नमोऽईत भगवते श्रीमते श्रीमदनंततीर्थकराय अनंतज्ञानाय अनंतदर्शनाय अनंतवीर्याय अनंतमुखात्मकाय नमः जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडकुंकुमहिमिदिसुगंधवर्गैरंधिकृतािस्तिकरैः सुरभीकृताक्षेः । संसा० ॥ ॐ ऱ्हीं न० ॥ गंघं ॥ २ ॥ शुम्नैरिवेंदुकिरणैरिवपुण्ययुंजैः कांतैरखंडकलमाक्षतपुण्यपुंजैः । संसा० ॥ ॐ ऱ्हीं न० ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥
जाती जपाबकुलकेतिकमिल्लिकाद्यैः पुण्पेर्धमद्भमरसंकुलशोभमानैः । संसा० ॥ ॐ ऱ्हीं न० ॥
पुण्पेर्धमद्भमरसंकुलशोभमानैः । संसा० ॥ ॐ ऱ्हीं न० ॥
पुण्पेर्धमद्भमरसंकुलशोभमानैः । संसा० ॥ ॐ ऱ्हीं न० ॥

न॰ चरं ॥ ५ ॥ कर्पृरतैलपरिकल्पितदीप्रदीपैर्ध्वस्तां धकारनिकरैरिव भानुपादैः । संसा॰ ॥ ॐ व्हीं
१ सकर्णकरण, यज्ञदीक्षा, पंचकुमार, क्षेत्रपण, पुण्याहबाचन, दशदर्भ, भूम्पर्चन, पचचूर्ण, द्वारपाल, दशविकारक, महस्रनाण, पचपुजा व नादेवता या सबंपूजा प्रथम करून नतर अनतनीर्धकापुजा करणें.

न वांपं ॥ ६ ॥ कृष्णाग अभृतिसंभवध्यवृद्धेव्यांत्याखिल्प्रविदिशावलयैर्विशुद्धेः । संसा॰ ॥ ॐ व्हीं न॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ द्राक्षाक्षित्थयनमादिष्ठिः प्रश्नमिरिष्ठप्रदैर्जनमनोनयनाभिरामैः । संसा॰ ॥ ॐ व्हीं न॰ ॥ फलं ॥ वार्गधाक्षतमुख्यवस्तुभिग्लं सिद्धार्थद्वीदिभिद्रेव्यैश्चोद्धसुवर्ण-पात्ररिचितं कांतं महाद्यं मुदा । गीर्वाणाधिपपृज्ञित्यतिमहाबोधप्रभामासुरं मुक्तिश्रीमदनंतनाथम-मलं प्रोत्तारियामि स्तुतं ॥ ॐ व्हीं श्रीं हीं छें अहं श्रीमदनंतर्तार्थकराय ॐ व्हाँ व्हीं व्ह व्हीं व्हः आमिश्राउसा मन मर्वशांति कांति तृष्टि वृष्टि मौभाग्यमायुरारोग्यिमष्टसिद्धि कुरु २ सर्वविध्विना-शनं कुरु २ समस्तरोगापसृत्युपिहारं कुरु २ स्वाहा ॥ अर्घ्यं ॥ ९ ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥

#### ॥ अथ जयसाला ॥

जीवस्थानचतुदंशत्रकृतयः पूर्वाणि रत्नानि वे प्रत्येकं च चतुर्दशप्रगुणिता प्रंथौ शुभेऽनंतके । भूता मागंणका अजीवसहिता ग्रंथा गुणस्थानके नद्यो रज्जुगुणप्रकीर्णकशुभाः कुर्वतु मे मंगलं ॥ १ ॥ विराग विरोग विभोग विरोह । विद्योग विदेह विगेह विमोह ॥ विमान वियान विगाय विदंत । प्रमीद भदंत मदात्मननंत ॥ २ ॥ विमाय विकाय विजाय विदेश । विलेप विशेष विशेष विशेष विषाष ॥ निगश विपाश विताश विकात प्रमी० ॥ ३ ॥ विखंडितकाम कलंकवि-दुर । कषायचतुष्टयमंजनशूर ॥ भवांव्धितारणकोत निरंत प्रसी० ॥ ४ ॥ विबोध विरोध विशोक

विलोक । विशुद्ध सुसिद्ध विषोधितलोक ॥ विदार विहार विपाटितचित ! प्रसी० ॥ ५ ॥ 🖁 विशास विपात्र वितंत्र वियंत्र । निराकृतदुर्मतदृष्टकुतंत्र ॥ विकोप विरूप त्रिताप विदंत ॥

प्रसी ।। ६ ॥ असंख्यगुणार्णववर्तितनाद । विदाटितदुःखद्कुत्सितवाद ॥ विदारितसेवकपाश सुशांत । प्रसी॰ ॥ ७ ॥ चतुर्दशलोकितर्जावसमास । नदीमलरत्नविचारधराश ॥ हृषीकमृगप्रवि-दंडकृतांत । प्रसी॰ ॥ ८ ॥ जलाभिविशस्त्रकुविभविनाश । नरामरनागसुपूजितवास ॥ अनंतभवो-इत्वदुःसजरांत । प्रसी । । ९ ॥ गजेंद्रमृगेंद्रफणेंद्रनिकार-विकारनिवारणपृष्टविचार ॥ प्रकासिः तजीवनिकायवितांत । प्रसी॰ ॥ १० ॥ घत्ता ॥ यस्माद्राज्यसुखं धनं सुरपदं पुत्रः सुकीर्तिर्गुणः । शत्रृणां विजयः सुकौचनचयो मुक्ताफलं रत्नकं ॥ मित्राणां विनितागणस्य मुखदः स्यात्संगमस्तत्र सङ्ख्यानां भवहानये प्रभवताचानंतसंज्ञावतं ॥ अर्ध्य ॥ ११ ॥ विप्रोऽभृदिह सोमशर्मसुभगः श्रीसिंहनादंदश्रुते । मार्गे तेन विलोकितो गुणनिधिः श्रीसिंहसेनोद्दहः । तस्मात्प्राप्तविधिश्र तेन त दिनं तुर्यगतः सौख्यभाक् । योऽसौ श्रीविजयो मलेन रहितः कुर्यात्स वो मंगलं ॥ इत्याशीवांदः॥ इति अनंतत्रयोदशीपूजा समापा॥

। अय अनंतचतुर्द्शीपूजा ।। वंदित्वा विदुषां वरं जिनवरं शेषं तमहैत्परं । प्राप्त्ये दिन्यधियोऽस्य सिजमहिमां श्रीशारदां, सारदां ॥ कार्यम्यायंवरम्य धैर्वजितभ्षेशः पदान्जद्वयं । कृत्वा तीर्थकृतामसाववितथः पूजा-

कमः कथ्यतः ॥ १ ॥ कृत्वा पुण्यपयोभिनंगममलं धृत्वा वगेवासमा । मग्रोमाधिकृतां सुभूषणयुतैः संपूज्यवस्यामला ॥ मत्यैरर्थपगैः सुभाजनमतां मांगल्यमुख्यामसौ । वाकायाशयशुद्धितो हितकरः संपृज्यतां श्रीजिनः ॥ २ ॥ प्रकृतक्रमविधिविधानार्थमर्चनापीठाग्रतः पुष्पांजर्िं क्षिपेत् ॥ (येथें अर्चनापीठापुढें पुष्पांजलि करणें.) श्रीमद्रचानविधानमानसकलम्याद्वासना संन्यधात् । पाशा-न्मुक्तसदात्मकान् भवभवसंतोपसंपोषितान् ॥ चर्चातोज्वलजान् समंत्रदरसास्वादानभिस्थाप्य तान्। श्रेयोहंस्यधिपान् यजेऽत्र जिनराङ्कंसानहिंमानहं ॥ ३ ॥ श्रीवृषभादितीर्धकरसमुदायपृजाप्रतिज्ञाप-नाय श्रीजिनप्रतिमोपरि पुष्पांजलिमावर्षेत् ॥ (येथं श्रीजिनप्रतिमेवर पुष्पांजलि करणे.) मलय-रुहलुलिततंडुलपुष्पैरिधवासनं जिनेंद्रस्य । संबौपट् ठठ वषदिति पह्नवमंत्रैः स्थितिकरणं कुर्वे ॥ ४ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्लीं एं अहं वृषभादिचतुर्विशतितीर्थकरा अत एतेत संबीषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठन २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अव मम सान्नीहिना भवत २ वषट् स्वाहा आह्वानस्थापसनिधीकरणं । ॥ अथाष्ट्रकम् ॥

श्रीमिक्जिनेंद्रामलकीर्निगौरैर्मदाकिनीनिर्शस्वारिषृरैः अंभोजिकिंजल्करजःपिशंगैर्यजे चतुर्विशतितीर्थना-थान् ॥ ॐ न्हीं वृषभादिचतुर्विशतिनीर्थकरेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ तुषारशीतां-शुमरीचिशुमृश्रीचंदनैः कुंकुमयुक्तमिश्रैः । संतोषपीयूषशरीरभाजो यजे॰ ॥ ॐ न्हीं वृ॰ ॥ पूजापाठ

गंधं ॥ २ ॥ अक्षुण्णमोख्यामलबीजरूपैः शाल्यक्षतेरिंदुकलावलक्षैः । अनन्यसाधारणकीर्तिकांतान् यजे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं वृ॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ जातीजपापाटलिभिर्विराजीमंदारमालाबकुलादिः पुष्पैः । श्रेयःश्रियो मंगलहारभूतान् यजे० ॥ ॐ न्हीं वृ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ प्राज्याज्यसिध्दा-मृतार्षेडमक्ष्यैः शाकैरनेकैः सुराभिप्रपृतैः । अनंतसौल्यामृतपानतृप्तान् यजे ।। ॐ व्हीं वृ० ॥ चरं ॥ ५ ॥ दृष्टिभियैरुञ्चलरत्नदीपैः सुरत्नसिद्धैर्मणिभाजनस्थैः । स्वकीयदिव्यांगमरीचिममान् यजे• ॥ ॐ ऱ्हीं वृ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कालाहिदेहाकृतिखांतराले व्यापत्सुधूपैः सुरभीकृताशैः । इष्टार्थसिद्धचै शिवतातिभक्तया यजे ।। ॐ न्हीं वृ ।। धूपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंवृवरबीजपूरहाक्षाम-पूर्गीफलनालिकेरैः । सुरेंद्रवृडांशुविलग्नपादान् यजे चतुर्विशतिर्तार्थनाथान् ॥ ॐ व्हीं वृषभादिचतु-विश्वतितीर्थकरेभ्यः फलं निर्वपामि स्वाहा ॥ ८॥ जलादिसइव्यक्ततैरनर्ध्येर्बलाहकैर्मगलमंगलार्ध्यैः। रजो रहस्यं रहसः सुधान्यैः ॥ यंजे० ॥ अर्ध्यं ॥ ९ ॥ जंत्रुद्वीपे भारतक्षेत्रमुख्यश्रीतार्थेशामंब्रिपीठी• पकंठे ॥ देवेंद्रार्च्यश्रापदां संतनोमि संसारातेंः शांतये शांतिधारां ॥ शांतिधारां ॥ आदिनाथोऽस्तु नः स्वस्तिः स्वस्तिः स्यादजिनेश्वरः । शंभवो भवतु स्वस्ति भूयात् स्वस्त्यभिनंदनः ॥ १ ॥ अस्तु वः सुमतिः स्वस्ति पद्माभः स्वस्ति जायतां ॥ सुपार्धः स्वस्ति भवतां स्वस्ति स्याबंद्रलां-छनः ॥ २ ॥ मनां स्वम्त्यम्तु मुविधिर्भवनु म्बस्ति शानलः । श्रेयान् संगद्यतां स्वस्ति स्वस्त्यस्तु

वसुपृत्यजः॥ ३॥ राजोऽस्तु विमलः स्वस्ति स्वस्ति भूयादनंतजित्॥ भूयादमंजिनः स्वस्ति शांतेशः स्वस्ति जायतां॥ ४॥ संघस्य कृंषुः स्वस्त्यस्तु भवतु स्वस्त्यरप्रभुः। स्वस्ति मिल्लेजिने-इोऽस्तु स्वस्त्यस्तु मुनिसुव्रतः॥ ५॥ जगत्यस्तु निमः स्वस्ति स्वस्ति स्यानेमिनायकः। स्वस्ति पार्श्वजिनो भूयात् स्वस्ति सन्मति रम्तु मे॥ ६॥ अस्मिन्निमं स्वस्त्ययनमेकभक्तिभराइषे। स्वस्तिमंतः स्वयं शश्चत् संतु स्वस्त्ययनं जिनाः॥ पुष्पांजिलः॥ ७॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

वंदे तानमरेश्वराः परिणमन्मौळीं इमौलिस्थिताः । सञ्यास्तन्मकरंदरेणुभिरतो गौरं गरिष्ठं सदा ॥
रेखां तत्र ध्वजांकुराप्रविलस्बीनं वरं चिकरं । येषां भक्तिभरेण पादिषमलं लोकत्रयाधीशिनां ॥ १ ॥ वृषभं वृषभासुरवृषपृष्यं । त्रिवृजिनमजितं जिनवरराजं ॥ शंभवमभिनववनभादृष्टिं । नंदितजनमभिनंदनमिटिं ॥ १ ॥ सुमतिं सुमतिद्यापरकांतं । पद्मप्रभमभयं विगतौतं ॥
श्रीसुपार्श्वमपपाशमहेशं । चंद्रप्रभमभिहतभवपाशं ॥ २ ॥ सुविधिं विध्वविसुमभिवंदेऽहं । शीतलमपमलगुणगणगेहं ॥ श्रयोजिनमनुदिनमपदोपं । वसुपूष्यजमजमजरारोपं ॥ ३ ॥ विमलं विमलकमलदलनेत्रं । श्रीमदनंतिजनं सुचित्र्यं ॥ धर्मं धर्मोक्तिशर्मामं । शांतं शांतिजिनेश्वरमामं ॥ ४ ॥ कुंशुं कुंशुद्याप्रतिपालं । अगजिनवग्मजरं शशिभातं ॥ मिन्नं शल्यहरं जिनराजं ।

सुव्रतपं मुनिमुव्रतराजं ॥ ६ ॥ निमाजिनमामिताबलकलातां । नेभि नोभि सुकरणापावं ॥ ९ ण धरनुतिमह पार्धिजिनेशं । वीरं मारकरींद्रमुगेंद्रं ॥ ७ ॥ संसारोव्हवदुःखिनाशं । संसाराति भदं विविनाशं ॥ वसुगुणमपमलबोधिनदानं । लोकत्रयशिरिस कृतवासं ॥ घत्ता ॥ अमितगुणगरिष्ठं धारयेत् सज्जनेष्टं । विगतकलिमलौधं वर्णमुक्ताफलौधं ॥ सुहद्विबुधदेवेंद्रार्च्यतीथेंशिनां यो । विरिचतनुतिमालो मुक्तिकांताप्रियः स्यात् ॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ इत्थं तीर्थाधिनाथा ये वृषमाद्या यदाऽऽदिरात् । पुष्पांजलिप्रदानेन पूजिताः संतु शांतये ॥ इष्टप्रार्थनायै पुष्पांजलिः ॥ इति समुदायपूजा ॥ अथ्य प्रत्येकपूजा ॥

साकेताधिपनाभिराजमरुदेव्योः पुत्रकः कांचनच्छायः पंचेशतप्रमाणधनुरुच्छेदो जिनेद्राय्रजः। उक्षा-स्यप्रियकामिनीपरित्रसञ्जेश्वरीशोभितः॥ शकाघीश्वरचक्रचिकिवनुतः संप्रार्च्यते प्राग्जिनः॥ १॥ ॐ ऱ्हीं श्रीं क्ष्णीं ऐं अर्हे नेष्पिजिनदेवं अत अवतरावतर संवौषट् स्वाहा। ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ॰ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं॥

### ॥ अष्टकम् ॥

विमलगंधसुवासितसारया परिमलोदधिनीरमुधारया। सकलदोष्हरं वृषभेश्वरं प्रवियजे नतनाकिनरे-श्वरं ॥ ॐ न्हीं वृषभतीर्थकगय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सकलतापहरैः सुखदायकैर्मसृणकुं-

कुमिश्रितचंद्नैः । मकल ।। ॐ न्हीं ।। गंधं ॥ कमलवाससुमिश्रिततंडुलैर्धवलमौक्तिकराशि समानकैः । सकल ॥ ॐ न्हीं ।। अक्षतं ॥ ३ ॥ म्पुग्तिमालतिजातिसुचंपकैर्बकुलपटलिपुष्पसरोरहैः । सकल ॥ ॐ न्हीं ।॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ घृतसुमितपायसभक्ष्यकैः सकललोकसुस्नैकानिक्तेनैः । सकल ॥ ॐ न्हीं ।। चर्र ॥ ५ ॥ कनककांतिसुभासितदीपकैर्मणिमयैरिव विश्वसुदीपकैः । सकल ॥ ॐ न्हीं ।॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगम्चंदनिमश्रितधूपकैः सकलकर्मविदाहकदक्षकैः । सकल । ॐ न्हीं ।॥ धूपं ॥ ७ ॥ रिनिग्दाडिमसत्फलमोचकैः क्रमुकचोचकिनंबुकसत्फलैः । सकल ॥ ॐ न्हीं ।॥ धूपं ॥ ७ ॥ रिनिग्दाडिमसत्फलमोचकैः क्रमुकचोचकिनंबुकसत्फलैः । सकल ॥ ॐ न्हीं ।॥ फलं ॥ ८ ॥ मुगंधपुष्पाक्षमतोयधूपैनैविद्यदीपैर्वरसत्फलीधैः । श्रीशांतिदाक्षेत्र मुश्मेतृद्धचै संपृथ्यते श्रीजिनपादप्रं ॥ ॐ न्हीं ॥ अर्ध्य ॥ शांतिश्वारं ॥ ९ ॥ त्रिदशः राजपृजितं वृपभनाथमृजितं । कनककेतकंर्यजे भवविनाशकं जिनं ॥ पुष्पांजिलः ॥

#### ॥ म्तोत्रम् ॥

नताखंडलमौलीनां यत्पादनखमंडलं । खंडेंदुशेखगिभृतं नमस्तरमे स्वयंभुवे ॥ १ ॥ स्वयंभुवा भृतिहतेन भृतले समंजसज्ञानिवभृतिचक्षषा । विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणो-त्करेः करैः ॥ २ ॥ प्रजापतियेः प्रथमं जिजीविषः शशाम कृष्यादिषु कर्ममु अजाः । प्रबुद्धतत्वः पुनरद्धतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदावरः ॥ ३ ॥ विहाय यः मागरवारिवासमां वध्मिवेमां वमु-

षुजापाठ

धावधूं सतीं । मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रववाज सहिष्णुरच्युतः ॥ ४ ॥ स्वदोपमूलं स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्दयभरमसात्कियां । जगाद तत्वं जगतेऽर्थिनेंऽजसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥ ५ ॥ स विश्वचक्षुर्वृषमोऽर्चितः सतां समप्रविद्यात्मवपुर्निरंजनः । पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो जिनो जितकुल्लकवादिशासनः ॥ ६ ॥ इति स्तोत्रार्घ्यं ॥

### ॥ अथः जयमाला ॥

जय प्रथमजिनेश्वर महिपरमेश्वर । ईश्वर गुणगणमयसद् । जय निस्तसुरासुर सकलसुखाकर जय जनतामयहरण ॥ १ ॥ जय आदिजिनेंद्र विशालक्ष्य । जय पृजितचंद्रसुरेंद्रभूप ॥ जय नाभिनरे-श्वरपुत्र सार । जय महदेवीसुत धर्मकार ॥ २ ॥ जय प्रथमधर्मप्रकाश वीर । जय प्रथमधोगीश्वर प्रथम्बीर ॥ जय सेवितव्यंतरनाथराय । जय नामितसुधाकरभानुराय ॥ ३ ॥ जय ज्ञानक्ष्य जय शर्मक्ष्य । जय भव्यद्याकर भव्यहंस । जय प्रकटितशुभकरचारवंश ॥ ४ ॥ जय प्रथमध्यजापते प्रथम ईश । प्रथमयतीश्वर प्रथमधीश ॥ जय गणधरयतिपतिसेव्यपाद । जय जलदसजलधरिवव्यनाद ॥ ५ ॥ जय पापितिमिरहरपूर्णचंद्र । जय दोषिनवारण आदिजिनेंद्र ॥ जय प्रथम तीर्थकर प्रथमदेव । जय परमपुरुष कृतविष्ठधिसेव ॥ घत्ता ॥ जय जिनसारं दर्शनसारं सारं केवल्खोधमयं । वंदे भवतारं रहित्विमारं शांतिदासश्रक्षकृतसुदयं ॥ अर्ध्य ॥ सम्यग्धीरराणें

रनंत्माणतंर्युक्ताः सुमाया धवाः । ये सिद्धा मलनाशका वसुगुणाः काव्योद्भवैः सप्तिः ॥ सार्धे श्रीविजयादिभिः सुखकरैः सेव्येस्तरां निर्मला । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वतु ते मंगैलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ साकेतापुरे नाभिराजमरुदेव्योजीताय कनकवर्णीय पंचशतधनुरुच्छेदाय वृषमलां-छनाय गोमुखचकेश्वरीयक्षयक्षीसमेताय चतुरशीतिलक्षपूर्वायुष्काय कैलासपर्वते कर्मक्षयंगताय श्रीवृषभतीर्थकराय नमरकारं कुर्वे ॥ उदकचंदनतंडुलपुष्पकैश्वरसुप्तपसुपूष्पलहाद्यंकैः । धवलमंगिलगान्यांकुरैजिनगृहे जिननाथमहं यजे ॥ अद्यं ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥

## ॥ अथ अजिततीर्थकरपूजा ॥

गजध्वजः कांचनकांतिकायो जितारिकांताविजयातन्जः । इक्ष्वाकुवंशांबुधिशीतभानुः संप्रार्ध्यः तेऽरिमन्नजितो जिनेशः ॥ १ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहीं अजिततीर्थकर अव अवतरावतर संबौध्य स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अव मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्नधीकरणं ॥

#### ॥ अष्टकम् ॥

त्रिदशलोकनदीजलघरया सरसकेसरपिंजरसारया। अजितदेवपतिं जिननायकं प्रवियजे जिनपं सुखदायकं॥ ॐ न्हीं अजितनिर्धिकराय जलं निर्वपामि स्वाहा॥१॥ मलयभूधरसंभवचंदनै- 👸 बंहुलकेशरपंकविमिश्रितैः । अजित । । ॐ०॥ गंघं ॥ २ ॥ कुमुद्रबांधवहारवदुञ्वलैः कलमजैर्वरको-टिसमाभितैः । अजित् ।। ॐ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सरमिजोत्पलचंपकमिष्ठकाबकुलकुंदमुकेतिक-पुष्पकैः । अजित० ॥ ॐ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ प्रचुरगव्यसमन्वितशर्कगमिलितपायसहन्यवरीदनैः । अजित॰ ॥ ॐ॰ ॥ चर्रः ॥ ५ ॥ तरिणवामसमानमयूखकैः पिमुसंस्कृतरत्नसुदीपकैः । अजित॰ ॥ ॐ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अनलसादासितागरुधमकैः मजलनोरदसंहतिसन्निभैः । अजित॰ ॥ ॐ० ॥ भूषं ॥ नयनतोषकराम्रसुमोचकप्रमुखयोग्यसुपक्वफलोत्करैः । अजितः ॥ ॐ० ॥ फलं ॥ नीरा-मोदस्थामयाक्षतलसन्मंदारपृष्योत्करैः । प्रोद्यश्चारुचरुप्रदीपविलस्रदृषैः फलैश्चर्चये ॥ श्रीमद्वतिमयं जनेंद्रमहितं श्रीचंद्रकीर्त्तिस्तृतं । कैवल्यात्मककामिनीकुचलताराय्याधिरुढं श्रिये ॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ एवं जिनेंद्रमभ्यर्च्य सुरसंदोहपूजितं । वार्धारां तु जगच्छांत्यै श्रीपीठाग्रे करोम्यहं ॥ शांतिधारां ॥ पुष्पांजिलः॥

॥ स्तोत्रम् ॥

यस्य प्रभावाविदिवष्युतस्य ऋिडास्विप क्षीवमुखारविदः । अजेयराक्तिर्भुवि षेषुवर्गश्चकार नामाऽजित इत्यवंध्यं ॥ १ ॥ अद्यापि यम्याजितशासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थं । प्रगृष्ठाते नाम परं पवित्रं स्वमिष्टिकामेन जनेन लोकं ॥ २ ॥ यः प्रादुरामीत प्रभुशक्तिभृम्ना भन्याशयालीनकः 1122511

लंकशांत्ये । महामुनिमुंकधनांपदेहो यथाऽरविदाभ्यदयाय भास्तान् ॥ ३ ॥ येन प्रणीतं पृथु धर्मतीर्थ ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयंति दुःखं । गांगं हृदं चंदनपंकशीतं गजप्रवेका इव धर्मतप्ताः ॥ ४ ॥ स महानिष्ठः सममित्रशत्रुर्विद्याविनिर्वातकपायदोपः ॥ लब्धात्मलक्ष्मीरजितो जितात्मा जिनः श्रियं मे भगवान् विदत्तां ॥ इति स्रोत्रार्ध्यम् ॥

### ॥ अथ जयमाला ॥

जय अजितजिनेश्वर सकलवुरितहर प्रतिवोधितित्रभुवनिलय । जय ज्ञानदिवाकर सकलसुखाकर धर्ममयीकृतभृवलय ॥ १ ॥ जय अजितजिनेश्वर अजितनाथ । प्रतिबोधितबहुजन भव्यसार ॥ जय जितशत्रुमुत धीरधीर । जय विजयसेनासुत वीरवीर ॥ २ ॥ जय हेमवर्ण वरसारकाय । जय साहेन्यारहो धनुष काय ॥ जय बाहत्तरिलक्षमुपूर्व आयु । जय सेवत सुरनरइंद्रराय ॥ ३ ॥ तुह सेवे पातक सकल जाय । तुह सेवे व्यंतरनाथ राय ॥ तुह नामें विष्ठिविनाश थाय । तुह नामे जीव मुमोक्ष जाय ॥ १ ॥ सकल विद्रशपितवंद्यपाद । जय जलघरसमगंभीरनाद ॥ तुह नामे पामे सकलसिद्धि । तुह नामे पामे राजऋदि ॥ ५ ॥ तुह नामे पामे फणिहदयहार । तुह नामे रयण सुऋदिपार ॥ तुह नामे नविनिधि होय सार । तुह नामे सागरतरणतार ॥ ६ ॥ तुह नामे शिवमुख्यपत्वाणि । तुह नामे रंभा मत्यवाणि ॥ तुह नामे घोडा हिस्त सार । तुह नामे

मुंदर गेह सार ॥ ७ ॥ तुह नामे शाकिनी भृत जाय । तुह नामे निर्मल काय थाय ॥ तुह नामे सेवे सकलभूप। तुह नामे पामे इच्छक्प ॥ ८ ॥ पत्ता ॥ जय अजितिजनेंद्रो नयनानंदो वंद्यो सकलभुवनमयः । जय द्वितोविजनेंद्रो भदनभिकंदी वद्यो जाद नंदकरः ॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ ज्ञानाद्ये रघवातकैर्गुणगणैः संख्यातिनैर्भूषिता । राजदेपित्रमीहदौपिनचिभूभुकाः पित्रशेद्यताः ॥ संयुक्तास्त्व- भयेन निश्चलगता मारस्य संमारिता । जाताः जीगजांथके च गुरवः कुर्वतु ते मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ साकेतापटुणे जितारिन्ध्यिजयादेव्योजीताय मुत्रणीवर्णाय गजलांछनाय पंचाश- दिभक्ततत्त्वतुष्टयधनुरु छेदाय महायक्षगीहिजीयक्षपक्षीसमेताय द्वासप्रतिलक्षपूर्वायुष्काय संमेदिगिरी कर्मक्षयंगताय श्रीमदिजिततीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचंदन इ० ॥ अर्ध्य ॥ शांतिधारां । पृष्पांजितः ॥

# ॥ अथ शंभवतीर्थकरपूजा ॥

श्राविस्तिनाथो दृढराजसूनुः प्रज्ञिषयक्षीत्रिमु त्राधिनाथः । वाजिध्वजश्राहमुत्रर्णवर्णः संप्राच्येते इांभ-वतीर्धनाथः ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्लीं ऐं अई शंभवतीर्थकर अव अवनगवतर संवीषट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठट म्वाहा । ॐ० अव सिक्तिहिनो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्धी-करणे ॥

रत्नकुंभमुत्रारिपृरितगंधिमिश्रितमारकै । र्जनममृत्यु जगमरणभयवारणाय त्रिधामुदा । पापतापहरं वरदोषकर्दमशोपणं । शंभवस्य सुपुज्यकं वरपादपद्मयुगं यजे ॥ ॐ व्हीं शंभवतीर्धकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ कुंकुमागरुचंदनैर्वरमलयजोद्गतशीतलैः । सुगंधद्रव्यविमिश्रितोदितनंदनैर्धण-निर्मलैः । पाप० ॥ ॐ न्हीं इां॰ ॥ गांधं ॥ २ ॥ तुपारिपडसमानशुभ्रसुशालितंडुलपुंजकैः सूर्य-कांतिविखंडिदीर्घवराक्षतींघगुणाकरैः । पाप० ॥ ॐ ऱ्हीं इां० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सुमह्रिकोन्नसरो जकुंदलवंगमालितचंपकैः' पारिजातकदंबकेतांकपुष्पवृष्टिसुमोहितैः पाप॰ ॥ ॐ न्हीं पुष्पं ॥ ४ ॥ सद्यजातमुहेमभाजनमांस्थतंश्चचहत्तमैः पड्नान्वितमादकश्चितदुग्धपायससेवकैः ॥ पाप ।। ॐ इं। इं। ।। चरं ॥ ५ ॥ सुरेंद्रनिर्मिनदिवयर नहतीयकैश्च मनोहरैर्भव्यकेवलघोधनोपमस्-र्यर्टीस्यधिकेवरे: । पाप० ॥ ॐ न्हीं दां० ॥ दांगं ॥ ६ ॥ ट्राग्यमारसमन्वितरितदिरमुखैर्वरधूपकैः कर्मकर्दमभेदनाय महास्यहं दशघोड्नवैः । पापतः एहरं उरं परदेशकर्दमशोपणं । शंभवस्य सुपृज्यकं वरपादपद्मयुगं यजे ॥ ॐ व्हीं शंभवनीर्भक्रमय ॥ प्रथ ॥ ७ ॥ दिवयपक्यफले समान्वितकटकी-फलदाडिमैश्रोचमोचकपिश्वजबुमुनागविसम्हाते.। मण्या के व्हि शंसा फलं॥ ८॥ वना-दिमद्रस्तुचर्यर्मनोज्ञेः मत्तृर्यनादैकलगीतनृत्यैः । गंगुज्य अंभगा ।नायपदाब्जनृलेऽर्ध्यवरेर्मुदाऽहं ॥ अर्घ्य ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिल्हः ॥

पूजापाठ

॥ अथ स्तोत्रम् ॥

त्वं शंभवः संभवतर्षरोगैः संतप्यमानस्य जनस्य लोके । आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथा नाथ रुजां प्रशांत्ये ॥ १ ॥ अनित्यमत्राणमहंकियाभिः प्रसक्तमिध्याध्यवसायदोषं । इदं जगक्जन्मजरातकार्त निरंजनां शांतिमजीगमस्त्वं ॥ २ ॥ शतह्रदोन्मेषचलं हि सौष्यं तृष्णाम-याप्यायनमात्रहेतुः । तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं तापस्तदायासयतीत्यवादि ॥ ३ ॥ बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुर्वधश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तः । स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं नैकांतदृष्टिस्त्वमः तोऽित शास्ता ॥ ४ ॥ शकोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकार्तः स्तृत्यां प्रवृत्तः किमु मादशोऽद्यः । तथापि भक्तया स्तृतपादपद्म ममार्थ देयः शिवसौष्यमुक्तेः ॥ ५ ॥ इति स्तात्राद्यं ॥

#### ॥ जयमाला ॥

द्यांभवाजिनेश्वर निमतसुरासुर इंश्वर यातिमवितचरण । जय तृतियाजिनेदो परमानंद छंद त्रिभु-वनसुखकरण ॥ १ ॥ जय धर्मप्रकाशन देवदेव । जय अमरपतिकृतचरणसेव ॥ जय कामिव भंजनपरमध्रर । जय मोहविनाशनसबलश्रर ॥ २ ॥ जय जितारिहृद्धरथपुत्र शांत । जय सुषेणावर-देविमात ॥ जय चारशे धनुप उत्तुंग देह । जय वज्रवृपभनाराच देह ॥ १ ॥ जय हेमवरण जगदाश काय । जय माठि मुप्रवृद्ध अयु ॥ जय केवलबोधस्वरूप रूप । जय सेवत इंद्र

नरंद्र भूप ॥ ४ ॥ जय परमपुरुष तुं परमर्थ्योति । जय जगदानंद तुं विज्योति ॥ जय सकल-तत्वविचार सार। जय सकल्डव्यविचारघार॥ ५॥ जय कर्मरहित विशुद्ध शुद्ध। जय ज्ञान पयोनिधि बुङबुङ ॥ जय शाकिनिभृतिवनाशदक्ष । जय निर्मल्बोध हतारिपक्ष ॥ घत्ता । जये बोधनिदानं सुरकृतगानं ध्यानं सकलकुमतिहरणं । जय गतबहुमानं मुनिजनस्थानं शांति दासब्रहानुतंचरणं ॥ अर्घ्यं ॥ श्रीमद्दर्शनराजिता वृषकराः संसारविष्छेदका । मुक्तिश्रीवनिताविला ससुभगा दुर्दोषनिणाँशकाः । भक्तानां सुखदायका हरिनुताः संगैः प्रमुक्ताश्च ये । जाताः श्रीगः अपंचके च गुरवः कुर्वतु ते मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ सावंतीपत्तने दृढरथभूपतिसुषेणादेव्योजी ताय सुत्रणेत्रणोय चतुःशतघनुरुष्छेदाय श्रीमुखप्रज्ञगीयक्षयक्षीसमेताय अश्वलांष्छनाय षष्टिल क्षपूर्वायुष्काय संमेदिगिरी कर्मक्षयंगताय श्रीशंभवतीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचं । ॥ अर्घ्ये ॥ ॥ अथ अभिनंदनतीर्थकरपूजा ॥

संवरित वार्याभ्यां जातः कांचनसिन्नभः । साकेतपुरपः पृज्यो वानरांकोऽभिनंदनः ॥ ॐ न्हीं श्री हीं ऐं अर्ह अभिनंदनतीर्थंकर अत्र अवतरावतर संबीषट् स्वाहा । ॐ॰ अव तिष्ठ २-ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥

॥१२९॥

परमसिद्धसमीश्वरमुत्तमं परमहोद्दयमुख्यनिकेतनं । प्रवियजे जिनपं त्वाभनंदनं सकलपंकहरं क्षिति-वंदितं ॥ ॐ न्हीं अभिवंदनतीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सुरभिवस्तुसमृद्धशरीरकं सुरभिदुग्धसमुख्वलशोणितं । प्रविय॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ कमलया परिमंडितविग्रहं कमलतुस्यसुद्वीषंकरांबुजं । प्रविय॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ कुसुम्बाणकरींद्रमृगाधिपं सकलभश्यचकोरसुधाकरं । प्रविय • ॥ ॐ ऱ्हीं अ • ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ धरणिपृज्यसुधारसनिःस्वनं विदादनिर्मेलनूत्नवधु उवलं । प्रविय • ॥ ॐ ऱ्हीं अ • ॥ चर्रः ॥ ५ ॥ विमलकेवलबोधसुमास्करं विकसद्कंविध्वतहदेहकं । प्रविय • ॥ ॐ न्हीं अ • ॥ दीपं ॥ ६ ॥ निखिलकर्मकुकानमपावकं सुमगमन्यमनीनविकासिनं । प्रविय॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ धृषं ॥ ७ ॥ भजकसाधुजनेष्टफलप्रदं विदितसमसुतत्वपदार्थकं । प्रविय • ॥ ॐ ऱ्हीं अ • ॥ फलं ॥ ८ ॥ परं सलिलघारया प्रबलगंध-पुष्पाक्षतेहं विभिरय दांपकैः सुरभिधूपकैः सत्फलैः । सुकामितसुखप्रदं सद्भिनंदनं तं जिनं महामि महिमान्त्रितं सकललोकतंदां मुदा ॥ अर्घ्य ॥ शांतिधारां ॥ पुष्पांजिलः

# ॥ स्तोत्रम् ॥

गुणाभिनंदादभिनंदनो भवान् द्यावघूं क्षांतिसखीमशिश्रियत्। समाधितंत्रस्तदुपोपपत्तये द्वयेन नैग्रंच्यगुणेन चायुजेत् ॥ १ ॥ अचेतने तत्कृतबंधजेऽधिने मनेद्मित्याभिनिवेशकग्रहात । प्रभंगुरे स्थावरानिश्चयेन क्षतं जगचत्वमजांग्रह्रवान् ॥ २ ॥ क्षघादिक् खप्रतिकारतः स्थितिनं चेंद्रिया-र्थप्रभवार्षसौरूयतः । ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो स्तिद्यित्यं भगवानिज्ञपत् ॥ ३ ॥ अ जनोऽतिलोलोऽप्यनुबंधदोपतो भयादकार्येष्विह् न प्रवर्तते । इहाऽप्यमुत्राऽप्यनुबंधदोषितित् कथं सुखे संसजतीति चाऽब्रशीत् ॥ ४ ॥ स चाऽउवंधोऽस्य जनस्य तापिका तृष्णाभिवृद्धिः सुखतो न च स्थितिः । इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः सतां मता ॥ ५ ॥ इति स्तोत्रार्ध्य ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

जय अभिनंदनस्वामी त् मोक्षगामी नामी शिरसा चरण नमो। तू विभुवनछंदो नयनानंदो जयमाल करी बहुदुःखगमा ॥ १ ॥ जय नगर आयोध्याधांश ईश हो मचंदवरराय ईश ॥ जय राणि सिद्राधांदेविसार। जय सेवकरे बहु देवनार ॥ २ ॥ जय मास वैशाख शुभ शुक्कपक्ष । जिनगर्भमहोत्सव विष्ट दीन ॥ जय माधमास शुद्ध बारसजाणि। जय जःमकल्याणिक सुखसु- खाणि ॥ ३ ॥ जय हेमवरण वर देह सार। जय साडतीनशे धनुष पार ॥ जय पंचाशतपूरव लक्ष आयु ॥ जय सेवे नरपित मकुटराय ॥ ४ ॥ जय माधमास शुद्ध शर्मकार। जय बारस दिन ग्राह्यो तपसार ॥ जय पाँच्यमास शुद्धपक्ष चंग। जय चउदिश केबलज्ञानरंग ॥ ५ ॥

जय समवसरग बहु भव्यतार । जय गणधर एकहो तीनि सार ॥ जय तीनि लाख यति मेव पाय । जय दिव्यध्वनि बहु भव्यमुखदाय ॥ ६ ॥ जय केंविल सोलसहस्र सार । अट्टाणुंसत अवधिधार ॥ जय तीनि सहस्र सुर्तानि लाख । जय षट्शत गणनी सत्यभास ॥ ७ ॥ जय तीनि लाख श्रावक अंतिचंग। जय पांच लाख श्रावीक मनरंग॥ जय वैशाख शुद्ध सुपष्टि नद । जय मोक्ष गयो अभिनंद जिनिंद ॥ घत्ता ॥ जय अभिनंदनदेवह सुरकृतसेवह नासे जन्मजरामरण । जयं धमसुदाता त्रिभुवनत्राता शांतिदासयतिसवितचरण ॥ अर्ध्य ॥ सूक्ष्मेणाः निमनोहरेण महिताः स्वस्थादघच्छेदका । भक्तानां सुखदायका हरिनुताः संगैः प्रमुक्ताश्च ये। श्रीरामेण मुदर्शनेन कलिता मुक्तयंगनाबह्धभा । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वतु ते मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ कैशिलदेशे आयोध्यापट्टने प्रियसंवरनृपसिद्धार्थीदेव्योजीताय सुवर्णवर्णाय पंचा-शद्धिकत्रिशत्रशत्रव्हेदाय पंचाराह्रक्षपूर्वायुष्काय कपिलांछनाय यक्षेश्वरवज्रश्र्यंतलायक्षयक्षीसमे ताय संमद्गिरी कर्मक्षयंगताय श्रीमद्भिनंदनर्ताथंश्वराय नमस्कारं कुवं ॥ उद्कचं ।। अर्घ्य ।

# ॥ अथ सुमतितीर्थकरपूजा ॥

सुमंगलामेघरथात्मजातो नाभेयवंशांब्धिपूर्णचंद्रः । कांकध्वजोऽप्टापदकांतिकायः संप्राच्यंतेऽस्मिन् ममितिजिनेंद्रः ॥ ॐ व्हीं श्रीं हीं एँ अहं सुमितिर्वार्थकर अत्र अवतरावतर संवीषट् स्वाह

ॐ॰ अत्र निष्ठ २ टट म्बाहा । ॐ॰ अत्र मम मिन्निहिना भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन-सन्निधीकरणं ॥

## ॥ अष्टकम् ॥

रत्नरंजितहेमकुंभभृदुद्वतीर्थजलैर्वरीर्विश्वजीवसुशीतलप्रददुःखशोकविनाशकैः। श्रीसुरोरगप्जितातु-लसौष्यसंतितकारणं समितनाथमहं यजे वरचकवाकसुलांच्छनं ॥ ॐ व्हीं सुमितिजिनाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयपर्वतवासवासितमिश्रिताष्टसुगंधकैः प्रथममंगलभाग्यकारणदिव्यपूज्य-सुचंदनैः । श्रीसु॰ ॥ ॐ ऱ्हीं सु॰ ॥ गंधं॥ २॥ अतिसुगंधसुशुश्रसंयुततंडुलै रतिसुंदरै श्रंद्रकोति-तुषारमौक्तिकसन्निर्मेर्वरपुंजकैः । श्रीमु॰ ॥ ॐ व्हीं सु॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ हेमचंपकजातिपंकजमालती-वरपुष्पकैर्मददुर्गतगंधरीतलङ्केशतापविनाशकैः।श्रीमुरोरगपृजितातुलसौख्यसंततिकारणं सुमतिनाथ-महं यजे वरचकवाकसुलांष्छनं ॥ ॐ ऱ्हीं सुमितिजिनाय ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ शर्करावृतमिश्रलडुकगा-रिके इंटिकाह्वी-सदसान्वितपृरिकादिसुभक्ष्यकैश्च मनोहरैः । श्रीसु० ॥ ॐ ऱ्हीं सु० ॥ चहं॥ ५ ॥ पंचरत्नसुद्रिपकै रविकांतिसन्निभभान्वितै श्रंद्रिकादिसकाशसद्दशदिग्मुखाभिसमुज्वलैः । श्रीस् ।। ॐ हीं सु॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगरचंदनसिल्हकादिकदशिवधोद्भवधूपकैः परिमलागतभूंगसंकुल-शोभितेर्वृतिदिग्मुखैः । श्रीसु॰ ॥ ॐ व्हीं सु॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पनसदााडिमचारुकर्कटिसत्फलाम्र-सुमोचकैनांलिकेरसुनागविष्ठफरीर्वरैरिनिपक्वकैः । श्रीसु॰ ॥ ॐ न्हीं गु॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ नीरैर्गेघ- विशालतंडुलकुलैः पुष्पोत्करैः श्रीजिनो । नैवेदीर्विविधैः सुदीपनिचयैर्धूपैः फलैर्दूर्वकैः ॥ सिद्धार्थं-र्वरमंगलै रभिमतैः श्रीहेमपात्रापिते । देवेंद्रैरभिपूजितः सुमतिरप्यर्थेण संपूज्यते ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥

### ॥ स्तोत्रम् ॥

अन्वर्थसंज्ञः सुमितमुंनिस्त्वं स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतं । यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्विकि-याकारकतत्वसिद्धिः ॥ १ ॥ अनेकमेकं च तदेव तत्वं भेदान्वयज्ञानिमदं हि सत्यं । मृषोपचा-रोऽन्यतरस्य लोपी तच्छेषलोपोऽपि ततोऽनुपाख्यं ॥ २ ॥ सतः कथंचिचदसत्वशक्तिः खे. नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धं । सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणं स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत् ॥ ३ ॥ न सर्वथा नित्यमुदेत्युपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तं । नैवाऽसतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमःपुक्तल-भावतोऽस्ति ॥ ४ ॥ विधिर्निषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्यगुणब्यवस्था । इति प्रणीतिः सुम-तेस्तवेयं मितः प्रवेका स्तुवतोऽस्तु नाथ ॥ ५ ॥ इति स्तोत्रार्घ्यं ॥

### ॥ अथ जयमाला ॥

जय सुमितिजिनेंद्रं परमपिवतं वंदे त्रिभुवनशांतिकरं । जय उश्वेगोत्रं तारणपोतं स्थिरिचसमुनि-दुःखहरं ॥ १ ॥ त्रिधालोकवेत्ता महाकर्मभेत्ता बली कामजेत्ता कषायप्रछेत्ता । अनंताणुभेत्ता सदा ज्ञानवत्ता महाक्रोधहर्त्ता महाभव्यनेता ॥ २ ॥ मुनिं नाथमेव्यं जगद्दंद्यपादं विशोकं विमोहं 112381

महादिव्यनादं । महावज्रनाराचबंधं शरीरं यजे देवदेवं महाधीरवीरं ॥ ३ ॥ महामेरुशीर्पगतं सारसारं परं देवदेवैः कृतं मानगानं । वरं नाथचकीवरैः सेव्यमानं परं जातवैराग्यजं शुक्र-लेश्यं ॥ ४ ॥ परं कर्मनाशोद्भवं दिन्यबोधं परं बोधरूपं सदा बोधशुद्धं । सदा बुद्धिदाता सदा सिद्धिनेता सदा लोकपाता सदा सिद्धिभर्ता॥ ५॥ परं हेमवर्ण शरीरं सुरूपं नमद्देवदेवेंद्रनागेंद्र भूपं । ज्वलज्ज्योतिरूपं महानिर्विकल्पं हरं मल्लमल्लेशकंदर्पदर्प ॥ घत्ता ॥ जय वंदे देवं सुरकृतसेवं सुमतिजिनं यतिपतिमहितं । नुतगणधरदेवं चरणसुसेवं शांतिदासयतिपतिमहितं ॥ अर्ध्य । इंद्रैश्चंद्रवरैः फर्णांद्रनरपैः सारावगाहेन ये । सूर्यैः खेचरनाथभव्यनिवहैर्मान्या मुनींद्रैरजाः दुःखङ्केशजरारुजादिविगता स्तेऽनादिनामान्विता । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ आयोध्यापुरे मेघरथनृपसुमंगलादेग्योजीताय सुवर्णवर्णीय त्रिशतधनु-रुच्छेदाय चक्रवाकलांछनाय चत्वारिंशाह्रक्षपूर्वायुष्काय तुंबुरपुरुषदत्तायक्षयक्षासमेताय संमेदिगरी कर्मक्षयंगताय श्रीसुमतितीर्थश्वराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचं॰ ॥ अर्घ्य ॥

# ॥ अथ पद्मप्रभतीर्थकरपूजा ॥

धरिणसुषीमादेवीपुत्रं पद्मप्रभं यजे । पद्मांकं च मनोवेगाकुसुमेशं जगत्प्रभुं ॥ ॐ व्हीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ह पद्मप्रभतीर्थकर अत्र अवतरावतर संवीषट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

### ॥ अष्टकम् ॥

व्योमापगाविमलतीर्थजवारिधारां सौरभ्यवर्यवस्वन्तुचयेन युक्तां । श्रीपद्मनःभचरणाजयुगं यजामि भक्तया प्रणम्य सरसीरुहचिन्हशोभं॥ ॐ व्ही पद्मप्रभजिनाय जलं निर्वपामि स्वाहा॥१। श्रीमन्महामलयचंदनसद्रसेन काइमीरजागरुमुचंद्ररसाश्रितेन । श्रीप० ॥ ॐ ऱ्हीं प० ॥ गंधं ॥ २ ॥ क्षीरोदवारिगतकेनसमुज्वलेन शालीयतंडुलभरेण सदुज्वलेन । श्रीप॰ ॥ ॐ न्हीं प॰ अक्षतं ॥ ३ ॥ मंदारकैरवनवांबुजहेमपुष्पैः मंतानजातिस्ररहक्षकदंबपुष्पैः । श्रीप॰ ॥ ॐ व्ही प॰ ॥ पृष्पं ॥ १ ॥ क्षीराज्यमिश्रगरमालसुसक्ष्यतृंदैर्नानारसौधपरिमिश्रितशुभ्ररूपैः । श्रीप॰ ॥ ॐ न्हीं प० ॥ चहं ॥ ५ ॥ दीपैनिरम्तर्तिमरेः परिभासमानेः कपूरदर्तिमुभगैर्वररत्नभाभिः श्रीप॰ ॥ ॐ ऱ्हीं प॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कृष्णागरुप्रमुखसीरभयुक्तभूपैः संव्यानभूमनिक्रौरिव मेघ-रूपै: । श्रीप॰ ॥ ॐ ऱ्हों प॰ ॥ घूपं ॥ ॰ ॥ राजादनाम्रपनमात्तमदाडिमौघैर्जबीरजंबुकदली-फलसत्कलीयः । श्रीप० ॥ ॐ ऱ्हीं प० ॥ फलं ॥ ८ । मन्नीरगंधवरपुष्पचस्तकरेश्च दीपैः सुधू-पवरपक्यफलैश्च भक्त्या । देवेंद्रवृंद्परिपृजितपादपग्नं पग्नप्रमं परियजे जिननाथमध्यैः ॥ अर्ध्य ॥ शांनिधारां । पृष्पांजितः ॥

# ॥ स्तोत्रम् ॥

पद्मप्रभः पद्मपलाशलेश्यः पद्मालयालिंगितचारमृतिः वर्भो भवान् भव्यपयोरुहाणां पद्माकराणाः मित्र पद्मबंधुः ॥ १ ॥ बभार पद्मां च सरम्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः । सरस्वतीः मेत्र समग्रशोभां सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः ॥ २ ॥ शरीररिशमप्रसरः प्रभोरते बालाकरिशमः च्छितरालिलेप । नरामराकीर्णसभां प्रभावच्छैलस्य पद्माभमणः स्वसानुं ॥ ३ ॥ नभस्तलं पह्नव-यित्रव त्वं सहस्रपत्रांबुजगर्भचारैः । पादांबुजैः पातितमारदर्षो भूमौ प्रजानां विज्ञहर्थ भृत्यै ॥ ४ ॥ गुणांबुधेर्विप्रुपमण्यजस्रं नाऽखंडलः रतोतुमलं तवर्षेः । प्रागेव माद्दक् किमुताऽतिभक्तिमी बाल मालापयतीदिमत्थं ॥ ५ ॥ इति स्तोन्नार्थं ॥

## ॥ जयमाला ॥

जयपरमतहरणं मुनिवरशरणं मुनिमनहरणं मदहरणं । जय भवभयहरणं भवजलतरणं पद्मप्रभ-जिनसुखकरणं ॥ १ ॥ जय समवसरणसहित नमो । जय कर्मकलंकिवरिहत नमो ॥ जय कमल-वदन जिनदेव नमो । जय कमलमुलोचन देव नमो ॥ २ ॥ जय कमलप्रभ जिननाथ नमो । जय मदनदवानलतोय नमो ॥ जय घरणिमहीपितपुत्र नमो । जय सुषिमादेविसुजात नमो ॥ ३ ॥ जय कमलवर्णिनिभगात्र नमो । जय परमपिवत्रसुपात्र नमो ॥ जय हेमकमलसंचार नमो । जय

1123311

मवजलिनिधिलवृतार नमो ॥ ४॥ जय सकल्ुणाकर वीर नमो । जय निश्रलध्यानसुधीर नजो ॥ जय यतिवरसेवितपाद नमो । जय जलधरध्यनिसमिननाद नमो ॥ ५ ॥ जय जानपयोनिधिचंड नमो । जय महिनसुरप्रभृतींद्र नमो ॥ जय भवभयसंतितिहरण नमो । जय परमचिरत्रसुचरण नमो ॥ ६ ॥ बत्ता ॥ जय जगदानंदन मारिवर्मजन यतिपतिरंजन कमलिजन । जय परमिन वासन यिपितिहत जिन शांतिदासयितिसेवित चरण ॥ अर्घ ॥ चैतन्याः प्रदेशः सद्दार्गरूलघू पेता गुणैर्भृषिताः । साधूनां भुवि ये वरा गतभया द्रीकृताधिद्वपः ॥ श्रीधोकीर्तिमिर्राचना मुनिवर्णः संसेविताः साधुमि । जीताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वतु ते मंगलं ॥ इत्याशोर्वादः ॥ कौशंबिपहने धर्मणतृपपुषिमादेव्योजीताय लोहितवर्णाय कमललांच्छनाय विद्याल्यपुष्काय पंचाशद्धिकद्विशत्वसुरुव्वयुष्काय पंचाशद्धिकद्विशत्वसुरुव्वयुष्काय प्रविभित्तिहरू । उदक्चंदन ॥ अर्घ्य ॥

# ॥ अथ सुपार्श्वतीर्थकरणूजा ॥

पृथ्वीयेणासुविष्ठाग्रस्तुं काशीनाथं पूजयामः सुपार्श्व । कालीयक्षीनंदियक्षाधिनाथं भत्तया नित्य-महमगर्भाभदहं ॥ ॐ न्हीं श्रीं हीं ऐं अहं सुपार्श्वतीर्थकर अत्र अवतरावतर संवौषट् स्वाहा । ॐ न्हीं श्रीं कीं ऐं अहं सुपार्श्वतीर्थकर अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सन्निहितो भव न वाट स्वाहा ॥ आद्वानस्थापनमञ्जिधोकरणं ॥

### ॥ अष्टकम्॥

ेम्हर्भन्तिहरुमादिनीर्थम्नीतमञ्जलघारया । चारचंदनयक्षकदंमिश्रकौरभसारया ॥ सर्वसौष्यसु-का जं जनपापकर्दमरोपणं । सुपार्श्वनाथमहं यजे वरस्वस्तिलां छनसूपणं ॥ ॐ ऱ्हीं सुपार्श्वतीर्थ-कराय जलं निर्वपामि म्वाहा ॥ १ ॥ मलयपर्वतमंभवै रतिरुचिरगंधसमुद्रवैः । कुंकुमादिसमन्वितै-रसभृ मुचंदनमहर्वः ॥ सर्व० ॥ ॐ ऱ्हीं सु० ॥ गंधं ॥ २ ॥ अतिमनोहरमधुरसौरभक्लमतंडुलपुं-जर्क । रहणखंडनवर्जिनैर्जनरंजनै रितमोध्वलैः ॥ सर्व० ॥ ॐ व्हाँ सु० ॥ अक्षते ॥ ३ ॥ कम-लक् उद्युकंदचंपक जातिबकुलमुपुष्पकैः । सकलमुभग जजनमनोहरपरिमलागतस्रंगकैः ॥ सर्व० ॥ 🥉 हीं स् 🕦 पुष्पं ॥ दार्कराधृतजातमंजुलमध्यकैरतिशुभ्रकैः । पायमैश्च सुपूरिकेंडुलिकादिसङ् गरांयुर्नेः ॥ मबे॰ ॥ ॐ इर्ग मु॰ ॥ चहं ॥ ५॥ गननिर्मितदीपसक्षिभसद्घतोत्थसुदीपकैः । सर्व-दिभ्यित्रं द्वितकां तिकरितमोज्यलैः ॥ सर्व० ॥ ॐ न्हीं सु० ॥ द्वीपं ॥ ६ ॥ सिव्हिकागरुजी-गकादिसमुङ्यवंस्घृपकः । पृश्ति। विळदिगमुखैर्गणबासितैष्ठनसन्निभैः ॥ सर्वे॰ ॥ ॐ व्हीं सु॰ ॥ ध्रषं ॥ ७ ॥ आस्र जंबकपित्यदाडिमपूगमोचकमत्ररुठे । नांत्रिकेरसुजंबिगदिसुपक्वजैरगृतोपमेः ॥ मर्त्र ॥ ॐ चीं स् ॥ फलं ॥ ८ ॥ जलसगंधमदश्तपुष्पकेश्वम्सुद्रीपसुध्रपफ्लेंबरैः । विविधतू-र्यनिनाद्जयार्वर्वस्पुपार्थमथार्घ्यत्रेयंजे ॥ अर्घ्य ॥ शांतिघानं । पुष्पांजितः ॥

स्वास्थ्यं यदत्यंतिकमेष पुंसां स्वार्थों न भोगः परिभंगुरात्मा। तृषानुषंगान च तापशांति रितीद-माल्याक्रगवान् सुपार्थः ॥ १ ॥ अजंगमं जगमनययंतं यथा तथा जीवधृतं शरीरं । बीभित्सु पूति क्षियि तापकं च क्षेहो वृथाऽत्रेति हितं त्वमाल्यः ॥ २ ॥ अलंघ्यशक्तिभीवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृत्वायां लिया । अनीश्वरो जंतुरहंकियार्तः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥ ३ ॥ बिभेति मृत्युं न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वांछिति नाऽम्य लाभः । तथाऽपि बालो भयकामवदयो वृथा स्वयं तप्यत इसवादीः ॥ ४ ॥ सर्वस्य तत्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशारता । गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयाऽपि भक्तया परिण्यसेऽद्य ॥ ५ ॥ इति स्तोत्रार्थं ॥

## ॥ जयमाला ॥

जय पार्श्वजिनेश्वर महिपरमेश्वर परमध्याननिश्चलधरण । जय मदनविखंडन पापविभंजन रंजन शल्यत्रयहरण ॥ १ ॥ जय धर्मप्रकाशन देव नमा । जय गणधरिनिर्मितसेव नमो ॥ जय पर-मतखंडनवीर नमो । जय ज्ञानसुधाकरसार नमो ॥ २ ॥ जय धर्मसरोजसुसूर्य नमो । जय निर्मितकर्मविदृर नमो ॥ जय नृतमुग्वयंतरगज नमो । जय नतिधुभास्करसहज नमो ॥ ३ ॥ जय मुनिवरगणपाधीश नमो । जय नरनुरतप्रकाश नमो ॥ जय नाशितमोहप्रवीर नमो । 118 \$ 811

जय पापतिमिग्हरमूर्य नमः॥ ३॥ जय निमय निमल हंम नमो । जय प्रकटितनिजवस्वश नमो ॥ जय सुप्रतिष्ठपति तात नमो । जय पृथ्वियेणावरजात नमो ॥ ५ ॥ जय दुरितदोषवि-बाध नमा । जय भारितविलसद्वोध नमो ॥ जय केवलचिन्मयपिंड नमो । जय मानविभंजनदंड नमो ॥ ६ ॥ वत्ता ॥ जय केवलबोधं शुद्धविशुद्धं वंदेऽहं श्रीपार्श्वजिनं । जयमुक्तिनिवासं लिले-तसुभासं शांतिदासयतिपतिमहितं ॥ अर्घ्यं ॥ .सश्रीमान् विजयस्ततोऽप्यचलको धर्म स्ततः सुप्रभः । सम्यग्ध्यानिमुदर्शनो गतमलो नंदी च नंदीसुहत् ॥ अन्याबाधयुता इमे तु हिलनः सप्तायबंधच्युता । जाताः श्रीगजपंथके च गुग्वः कुर्वतु ते मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ वारणासी-पट्टने सुप्रतिष्ठनृप पृथ्वीमहादेवयोजीताय स्वस्तिकलांच्छनाय हरितवर्णाय द्विशतधनुरुच्छेदाय चतु-विँशतिलक्षपूर्वायुष्काय वरनंदिकालीयक्षयक्षीसमेताय संमेदिगरौ कर्मक्षयंगताय श्रीसुपार्श्वतीर्थे-श्रगय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचंदन॰ ॥ अर्ध्य ॥

## ॥ अथ चंद्रप्रभतीर्थकरपूजा ॥

चंद्रपुरांबुधिचंद्रं चंद्रांकं चंद्रकांतसंकाशं । चंद्रप्रभाजिनमंचे कुँदेंदुस्फारकीर्तिमन्तंतम् ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अर्ह चंद्रप्रभजिन अत्र अवतरावतर संवौषट् स्वाहा ॥ ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सन्निहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आड्डानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

### ॥ अप्टकम् ॥

स्वर्गसिधुवारिणा सुगौरनीरधारिणा मुक्तिसीख्यकारिणा जरापमृत्युद्दारिणा । निर्जराहिमत्यंनाथ-सेवितांधिमप्टकं चंद्रभासमर्चयामि तीर्थनाथमिश्वरं॥ ॐ हीं चंद्रप्रभजिनाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ शीतलेन चंदनादिकेशरादिवासिना गंधलुब्धपट्पदेन पापतापनाशिना ॥ निर्ज॰ ॥ ॐ इं चं॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ पुण्यशालिबीजकैरिवाऽभ्रहारपांडुरैर्वन्यशालिसंभवैरखंडकोटितंडुलैः। निर्ज• ॥ ॐ ऱ्हीं चं• ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सिंधुवारमालतीसुपुंडगैकमिक्कका—पारिजानकेतकीकदं• बकुंद्चंपकैः । निर्जा ॥ ॐ की चं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ नव्यगव्यपाकयुक्तभक्तभक्ष्यपायसैव्यंज नाळापृरिकासुमोदकैश्वरूत्तमैः । निर्जे॰ ॥ ॐ व्हीं चं॰ ॥ चर्न ॥ ५ ॥ दीपकैश्वनैलवर्तिसंयतै शिखोज्वलैर्वातघातवर्जिनै रनर्ध्यपावमंस्थितैः । निर्ज् ।। ॐ ही चंद्रप्रभजिनाय ॥ दीपं ॥ ६ व्योममार्गमंगतरनध्यंधूपधूमकैनीरदालिमन्निभैः कुकर्मममदाहकैः । निर्जराहिमर्त्यनाथसेवितां-ब्रिमप्टकं । चंद्रभासमर्चयामि तीर्थनाथमीश्वरं ॥ ॐ न्हीं चं• ॥ धूपं ॥ ७ ॥ आम्रकाम्रनालि-केरबीजपूरकर्कटी—कंटकीकपित्यपूगराजमक्ष्यदाडिमैः । निर्ज• ॥ ॐ ऱ्हीं चं॰ ॥ फलं ॥ नीरगं-धतंडुलैर्लतांतहव्यदीपकैर्धूपपक्वसत्फलेंमुंदाऽध्यंकैमंनोहरैः । निर्ज् ॥ ॐ व्हीं चं०॥ अर्घ्यं॥ शांतिधारां । पुष्पांजितः ॥

### ॥ स्तात्रम् ॥

चंद्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीयं जगतीय कातं । वंदेऽभिवंद्यं महतामृपीद्रं जिनं जित-म्यांतकपायवंधं ॥ १ ॥ यग्यांऽगल्डमीपियेपभिन्नं तसरत्मोऽगिय गिमभिन्नं । ननाश बाह्यं बहु मानसं च ध्यानप्रदीपातिक्येन भिन्नं ॥ २ ॥ स्वपक्षसारिधायमदाविष्ठमा वाक्सिंहनादै-विमदा बमूचुः । प्रवादिनो यस्य मदादंगंडा गजा यथा केसिंगो निनादैः ॥ ३ ॥ यः सर्व-लोके परमेष्ठितायाः पदं बमुवाऽङ्गतकर्मतेजाः । अनंतधामाक्षरविश्वचक्षः समेतदुःखक्षयशास-नश्च ॥ ४ ॥ स चंद्रमा भव्यकुमुद्दतीनां विपन्नदोपाभ्रकलंकलेपः । व्याकोशवाग्न्यायमयूखमालः प्यात् पवित्रो भगवान् मनो मे ॥ इति स्तानाध्यं ॥

#### ॥ जयमाला ॥

गतकमंकलंकं रहित्विपंकं विद्यानंदं चंद्रांकं। जय चंद्रप्रभेशं निमतनरेशं जगदानंदं शुभ्रांकं॥१॥ जय सकलमुरासुरनिमतपाद । जय सकलभुवनपितवंद्यपाद ॥ जय सकलयितपितसेव्यपाद । जय सकलविद्याधरपूज्यपाद ॥ २ ॥ जय चंद्रमुलांछन चंद्रनाथ । जय चंद्रदिवाकरसेव्यनाथ ॥ जय चंद्रशरीर सुयोगिनाथ । जय चंद्रवदन नतयोगिनाथ ॥ ३ ॥ जय मुनिजनभूषण रहि-तदोष । जय त्रिमुवनमोहन रहितरोष ॥ जय नरपितरंजन रहितरोग । जय परमतभंजन

रहितमोग ॥ ४ ॥ जय त्रिमुवनित्रक मुख्यांतिरूप । जय परमितरंजन ज्ञानरूप ॥ जय मानर-हित पितसेव्यमान । जय प्रातिहार्यातिदायशांभमान ॥ ५॥ जय चंद्रपुरेश्वर परम इंग्र। जय त्रिभुवनलोचन सकलधीश॥ जय परमपुरुपप्रतिष्ठकोध । जय सकलप्रकाशक संकल-बोध ॥ घत्ता ॥ जय परमचरित्र त्रिभुवननेत्र सकलविभास्वरज्ञानमय । जय चंद्रजिनेश नमितसु रेश शांतिदामवरसेव्यपद् ॥ अर्घ्य ॥ हाँलोकंद्रभवाः समुख्वलगुणाः श्रीसिद्धनार्थापमाः । अंताती-तगुणार्णवाः क्षितितले जाताश्च सर्वेऽपि ते ॥ विद्यानंदगुरुः कृपावश्चमितः श्रीमिष्ठसेनप्रभु । स्तच्छिष्यो वरसिंहनंदिमुनियो भव्योद्यतसन्निभः ॥ इत्याशीर्यादः ॥ चंद्रपुरीपट्टने महासेनमहा-राजलक्ष्मीमतिदेव्यांजांताय चंद्रलांछनाय शुभवर्णाय पंचाशद्धिकैकशत्धनुरुव्छेदाय दशलक्ष-पृत्रीयुष्काय शामज्वालिनीयक्षयक्षीसमेताय संनदिगिरौ कर्मक्षयंगताय श्रीचंद्रप्रभतीर्थेश्वराय नमस्कारं कृवें ॥ उदकचंदन० ॥ अर्घ्य ॥

॥ अथ पुष्पदंतनीर्थकरपूजा ॥ जयरामारमण्याश्च सुग्रीवस्य च मृतुकं । पुष्पदंतं यजे यज्ञे पुष्पदंतसमप्रभं ॥ ॐ न्हीं श्रीं हीं ऐं अहं पुष्पदंतनीर्थंकर अत्र अवनगवतर संवीपद् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सिन्निहिता भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्धीकरणं ॥

### ॥ अप्टकम् ॥

क्षीरोद्षेः सारसुपूरिनांबुभुंगारनालाङ्गलिनोद्घधारया । समानया सत्कथया जिनानां श्रीपुष्प-दंतं जिनपं यजेंऽहं ॥ 🎺 ऱ्हीं पुष्पदंनजिनवराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सत्कुंकुम श्रीवृमृणादिमिश्रितैः सहंधदिग्वासितचंदनइतैः कर्पृरशुभ्रांशुवदुद्घशीतलैः श्रीपुष्प॰ ॥ ॐ न्हीं पु॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ सुलक्षणेश्रंद्रसमानकांतिभिः सुनिर्मलैर्दीर्घतरेर्मनोज्ञैः । शाल्यक्षतैर्बज्रवदुज्व-लैश्व श्रीपुष्प॰ ॥ ॐ ऱ्हीं पु॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ मुचंपकैः कुंदकदंबजातीसुश्वेतमंदारसुगंधपुष्पैः । स्वगॅंद्रदेवै: कृतपुष्पवृधि श्रीपुष्प॰ ॥ ॐ न्हीं पु॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सुहेमरत्नोत्थसुभाजनस्थैईधैः मुसारैश्वरुभक्ष्यकैश्व । नानाविधव्यं जनसृषयुक्तैः श्रीपुष्प० ॥ ॐ व्हीं पु०॥ चरं॥ ५॥ सद्वितिकपृंग्विनिर्मितैश्च दीपोत्करै रत्नवदुःबलैश्च । मिथ्यांधकारापहसूर्यसिन्नभैः श्रीपुष्प॰॥ ॐ न्हीं पु॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सदुत्तमैर्धूपचयैर्धनामैर्दशप्रकारोद्घसुगंधसंभयैः । दिगंतरिक्षावृतघूपसं-कुळै: श्रीपृष्प॰ ॥ ॐ ऱ्हीं पु॰ ॥ घूपं ॥ ७ ॥ मुनालिकेगम्रकपित्थचोचजंबीरपृगोद्घफलै: मुपक्वैः । मुमुक्तिलक्ष्मीसुम्बक्कृत्फलाभैः श्रीपुष्प॰॥ ॐ व्हीं पु॰॥ फलं॥ ८॥ मुनीरसंता-पहचंदनद्रवैः प्रदीर्घमहक्षणिकाक्षतिवरः । सुपूष्पनैवेद्यसुदीपधृपकैः फलान्वितार्धेर्मह्यामि तं जिनं॥ अर्घ्य ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिः ॥

## ॥ स्तात्रम् ॥

एकांतहिष्टिप्रतिषेषि तत्वं प्रमाणिसङं तद्वतस्वभावं । त्वया प्रणीतं सुविषे स्वधाम्ना नैतत्ममालीढपदं त्वदन्यैः ॥ १ ॥ तद्देव च स्यान्न तद्व च स्यान्तथा प्रतीतस्तव तत कथंचित् । नात्यंतमन्यत्वमनन्यता च विषेनिषेषस्य च शुन्यदोषात ॥ २ ॥ नित्यं तद्वेदिमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिमिङेः । न तद्विष्टं चिह्रंतरंगं निमित्तनैमित्तकयोगतस्ते ॥ ३ ॥ अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृथा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या । आकांक्षिणः स्यादिति व निपातो गुणानपेक्षेऽनियमेऽपावादः ॥ ४ ॥ गुणप्रधानार्धमिदं हि वाक्यं जिनस्य ते तद्विपतामपथ्यं । तनोऽभिवंद्यं जगदीश्वराणां ममाऽपि साधो स्तव पादपमं ॥ ५ ॥ इति स्तोत्रार्घ्यं ॥

### ॥ जयमाला ॥

जयभवभयहरणं शिवसुखकरणं पुष्पदंतजिनपितचरणं। जयशुभमितकरणं यतिपितशरणं सकलजी-वतिशुभतरणं॥ १॥ विकामदं सुशांतदं हतापदं सुखारपदं। मुभावदं कृतामदं निरासदं हरद्गदं॥ सुशमदं सुरवर्गदं सुमोक्षदं विदारयदं। भजामि तं सुखान्वितं सुपुष्पदंतदेवकं॥ २॥ शिवंकरं शुचंहरं निरंतरं शुभकरं। सुखंकरं निरंबरं जिनेश्वरं रमाकरं॥ कराननं कजाननं शुभाननं रमाः ननं। भजा०॥ ३॥ मृक्तिदं सुमुक्तिदं प्ररूपकं सुरूपकं। विरामकं निरामकं विरागकं विभान 112501

वकं ॥ सुदीपकं मुजापकं सुभूपकं निरूपकं । भजा॰ ॥ ४ ॥ सुराकिणी मुशाकिनी सुहाकिनी विपाचिनी । पिशाचिनी विकाचिनी मलाविनी वियोगता ॥ विदेशता प्रकोपता विमान्यता क्षयं-गता । भजा॰ ॥ ५ ॥ निरामयं कलामयं वरालयं हताद्यं । स्फुरत्त्रयं गतानयं निराशयं पराशयं॥ महाबलं सदाकलं चिदामलं निगकुलं । भजा॰ ॥ ६ ॥ घत्ता ॥ जय शर्मसुसहितं दोषातीतं वीतं निमतं श्रीजिनपम् । जय पुण्यप्रदानं सहितसुगोत्रं पुष्पदंतयतिवरगणपं ॥ अर्घ्यं ॥ एवं षोडशलाभ-युक्तमनघं दृष्टुाऽऽद्यु तं विस्मिनो । राजा चेनसि कालसंवरवरश्चार्च्यकृतो भाग्यवान् ॥ प्राग्जन्मांतर पुण्यतोऽपि सकलं संप्राप्त मेतत्फलं । नस्मार्ज्जनमतस्य दास्यमनिशं कुर्वीत सिध्दाप्तये ॥ इत्या-शीर्वादः ॥ काकंदीपट्टने सुग्रीवमहाराजरामादेव्योजीताय शुभ्रवर्णाय शतधनुरुच्छेदाय द्विलक्षपूर्वा-युष्काय कर्कटलांछनाय अजितमहाकालीयक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरौ कर्मक्षयंगताय श्रीपृष्पदंत-तीर्थेश्वराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उद्क॰ ॥ अर्घ्य ॥

# ॥ अथ शीतलतीर्थकरपूजा॥

श्रीराजभद्रपरिवृदद्दराजिप्रयामनंदायाः । सूनुं शीतलनाथं यजामहे शातकुंभसंकाशं ॥ ॐ ऱ्हीं श्रीं क्षीं ऐं अर्ह शीतलतीर्थंकर अत्र अवतरावतर संवौपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ साहा । ॐ॰ अत्र मम सिन्नहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनमन्निधीकरणं ॥

क्षीरपूरगौरसारभूरिवारिधारया मंद्रगंधचंदनादिसौरभातिमारया । प्राणिदीनकारमारदर्पसर्पशांतिदं नाकिनायकैम्पासितं यजामितं सुशीतलं ॥ ॐ न्हीं शीतलजिनदेवाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ अर्कतर्कवर्जनेंदुशीतलैः सुचंदनैः कुंकुमादिमिश्रितैः सुगंधलुब्धषट्षदेः। प्राणि ।। ॐ न्हीं शी ।।। गंधं ॥ २ ॥ ओषधेन सिंधुफेनहारभासपांडुरै रक्षतैः सुलक्षणै रजोभिखंडवर्जितैः । प्राणि०॥ ॐ ऱ्हीं शी॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ पारिजातवारिजोद्घकुंद्हेमकेतकी—मालतीसुचंपकादिसारपुष्पदा-मिनः। प्राणिदीनकारमारदर्पसर्पशांतिदं नाकिनायकैरुपासितं यजामितं सुशीतलं ॥ ॐ न्हीं शीत-लजिनदेवाय ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ व्यंजनाज्यपायसादिसद्रमैश्चरोश्चर्यमेदिकौदनादिभिः सुवर्णभाजन-स्थितैः । प्राणि॰ ॥ ॐ न्हीं शी॰ ॥ चर्रः ॥ ५ ॥ रन्नभाससपिरुत्यदीपकैः समुज्वलैर्वातवाननो-पगोपकंपरूपवर्जितैः। प्राणि०॥ ॐ व्हीं शी०॥ दीपं॥ ६॥ सिल्हिकासितागरुप्रधूपकैर्दशोद्धवै-र्वर्णमानवंशमानसाक्षिसंभ्रमोङ्गवैः । प्राणि॰ ॥ ॐ न्हीं शी॰ ॥ धृपं ॥ ७ श्रीफलाम्रककंटीसुदा-डिमादिभिः फलैर्वर्णमृष्ठसौरभादिसत्वरूपसंयुतैः । प्राणि ।। ॐ व्हीं शी ।। ८ ॥ जीवनेद्वचंद-

नाक्षतप्रसनकैवरैश्वारुभक्ष्यदीपधूपपक्वसत्फलैर्मुदा । स्वर्णभाजनस्थितैः सुमंगलागकार्ध्यकैः शीत-

लेश्वरं त्वहं महामहे जिनेशिनं ॥ अर्घ्य ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥

112721

## ॥ स्तात्रम् ॥

न शीतलाश्चंदनचंद्ररसयो न गांगमंभो न च हारयष्टयः । यथा मुनेस्तेऽनघवाक्यरस्मयः शमांबुगर्भाः शिशिरा विपश्चितां ॥ १ ॥ सृखाभिलाषानलदाहमूर्छितं मनो निजं ज्ञानमयामृतांबुभिः ।
विदिध्यपस्त्वं विपदाहमोहितं यथा भिष्गमंत्रगुणैः स्वविग्रहं ॥ २ ॥ स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजाः । त्वमार्यं नक्तं दिवमप्रमक्तवानजागरेवातमविशुद्ध-वर्त्मीन ॥ १ ॥ अपत्यविक्तोत्तरलोकतृष्णया तपस्विनः केचन कमं कुर्वते । भवान् पुनर्जन्मज-राजिहासया त्रयीं प्रवृत्ति शमधीरवाष्णात् ॥ ४ ॥ त्वमुक्तमञ्योतिरजः क्व निर्वृतः क्व तेऽपरे वृद्धिलवोद्धतक्षताः । ततः स्वनिश्चेयसभावनापरैर्वध्यवक्विजनशीतलेड्यस्ये ॥ ५ ॥ इति स्तोत्रार्घ्यं ॥

#### ॥ जयमाला ॥

जय शीतलदेवं मुग्कृतसेवं भव्यमहीपितिनुतचरणं । जय गतपरभावं चिन्मयरूपं केवललोचनसं-भिजतं ॥ १ ॥ निरामय निर्भय निर्मल हंम । सदामलकेवलिच्मयहंस ॥ सुम्वर्गजदेव करे बहु सेव । सुपृजो भिवयण शीतलदेव ॥ २ ॥ न मान न माय न भूष न दोह । न त्राम न भीरु न चिंत न मोह ॥ न लोभ न क्षोभ न सेवनमोह । सुपृ॰ ॥ १ ॥ न देश न वेष न राग न खेद । न रोध न मोह न मेथुनसेव ॥ न क्रीड न खेल न कामिनीसेव । सुपृ॰ ॥ ४ ॥ न धात न पहुनखेड न गाम । न पुत्र न मित्र न माय न टाण ॥ न गेह न दाह न क्षेत्र न क्षाम । पू जापाठ

सुपू॰ ॥ ५ ॥ न दास न खड़ न तुंड न रूप । न भोग न भाग सुज्ञानस्वरूप ॥ न जन्मजरामरणप्रविवाध । सुपू॰ ॥ ६ ॥ घत्ता ॥ जय शीतलदेवं सकलसुबोधं चंद्राकांदिभिरिचितचरणं ।
जय त्रिभुवननाथं योगिसुनाथं शांनिदासब्रह्माचितचरणं ॥ अध्यं ॥ श्रीक्षोणीपितवाटकृष्टृहथांइतोऽमरैः पूजितः । कर्मारातिसमाजसृष्ट्दलनो धर्मार्थमोक्षप्रदः ॥ संसारोत्तमसाधुभर्मकथकः
संसारविच्छेदकः । श्रीमच्छीतलदेवको गुणनिधिः कुर्यात् स मे मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ भद्रपुरे
हत्यथमहाराजसुनंदादेव्योर्जाताय श्रीवृक्षलांच्छनाय इक्ष्वाकृवंशाम सुवर्णवर्णाय नविधनुरुच्छेदाय एकलक्षपूर्वायुष्काय ब्रह्मकालीयक्षयक्षीसमेताय संमदिगरो कर्मक्षयंगताय श्रीशीतलतीर्थेश्वराय
नमस्कारं कुर्वे ॥ उदक॰ ॥ अर्ध्य ॥

# ॥ अथ श्रेयांसतीर्थकरपूजा ॥

भृपविष्णुद्धवं देवं श्रीश्रेयांसीजनाधिपं । विधिना स्थापयाम्यत जितमम्मथशत्रुकं ॥ ॐ हीं श्री क्षी एं अई श्रेयांसतीर्थंकर अत्र भवतरावतर संवीपट् स्वाहा । ॐ॰ अन तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

#### ॥ अष्टकम् ॥

विमलचंद्रविमिश्रितधारया कमलवासितसज्जलसारया । सकललोकविलोकनचंद्रभं प्रथितगंडसुलां-लनमीश्ररम ॥ ॐ ऱ्हीं श्रेयांसतीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयजैर्वरकुंकुमिन- श्चितैः परिमलागतपर्पदसंश्चितेः । भवकुतापहरं कमलाकरं भुव०॥ ॐ व्हीं श्चे०॥ गंघं॥ २॥ सकलतंडुलपुण्यसुपुंजकैः सरसमानशशिप्रतिदक्षकैः। प्रबलघातिकुकर्मनिवारकं। भुव०॥ ॐ व्हीं थ्रे॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ विकचचंपककेतिकमालतीकमलकुंदवसंतसुपुष्पकैः । मुनिमनोजविकास-विरोचनं । भुव॰ ॥ ॐ न्हीं श्रे॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ वटकखज्जकमोदकशर्करैः प्रचुरदुग्धदधीक्षसु भक्ष्यकैः । निमतनागनरासुरनायकं । भुव ।। अ व्हीं श्रे ।। वहं ॥ ५ ॥ तुहिनरत्नधृतादिकसं-भवैर्विबुधबोधसुधमीवभूषणैः । विकटकाममदेभविदारणं भुव ।। ॐ व्हीं श्रे ।। दीपं ॥ ६॥ अगरुचंद्नचंद्रसमुद्भवैः परिमलाकलितामरसंचयैः । प्रबलपंचमबोधप्रदायकं भुव • ॥ ॐ ऱ्हीं श्रे • ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पनसदाडिममोचसुबोचकैः ऋमुककाम्रकपित्थफलोत्तमैः । सुगतिसत्फलदं गतभूषणं भवः ॥ ॐ ऱ्हीं श्रे॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ जलगंधाक्षतपुष्पैनैवेद्यदीपधूफकलनिकरैः । यजेऽहं भत्तया जिनपं सुरासुरनतपदयुगलं ॥ अध्यं ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिलः ॥

श्रयात् जिनः श्रेयमि वर्त्मनीमाः श्रेयःप्रजाः शासद्जेयवाक्यः । भवांश्वकाशे भुवनत्रयेऽस्मि-स्नेको यथा वीत्रधनो विवस्यात् ॥ १ ॥ बिधिर्विषक्तः प्रतिषेषरूपः प्रमाणमत्रान्यतरस्रधानं । गुणोऽपरो मुख्यनियामहेतुर्नयः सदृष्टांतममर्थनस्ते ॥ २ ॥ विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणो |विवक्षो म निरात्मकस्ते । तथाऽगिमेत्रानुभयादिशक्ति द्वेयावघेः कार्यकरं हि वस्तु ॥ ३ ॥ हष्टां- 🔯 ॥१४०॥ तसिद्धानुभयोविवादे साध्यं प्रसिद्धचेन्नतु तादगस्ति । यत् सर्वथैकांतनिय)म दृष्टं त्वदीयदृष्टि-विभवत्यशेष ॥ ४ ॥ एकांतहष्टिप्रतिषेधमिष्टिन्यायेषुभिमोहिरिषुं निरस्य । असिस्म कैवल्यविभू-तिसम्राट् ततस्त्वमईन्नामि मे स्तवाईः ॥ ५ ॥ इति स्तात्राद्यं ॥

### ॥ जयमाला ॥

वंदे मुक्तिपति जिनेंद्रविपुलं देवेंद्रवृंदम्नृतं । श्रेयांमं जिनदेवबोधसुवरं संसारतारं तरं ॥ मिथ्या-कंद्विनाशनैकचतुरं नंदाधिदेव्या भवं । वक्ष्यं बोधकरं मुचारचतुरं श्रेयांसजयमालकं ॥ १॥ जयभवभयहरणं भवजलतरणं तरणं यतिवरसुखकरणं । जयदृरविगानं मानविद्हनं श्रमनं शमतामयधरणं ॥ २ ॥ जयपरमपवित्रं विभुवननेत्रं चित्रं चाग्त्रिाचरणं । जयविभुवनदासं देव-मुभामं भावं धर्ममहीकरणं ॥ ३ ॥ जयत्रिभुवनचंद्रं चर्चितचंद्रं चंद्रं धर्मपयोनिधीनां । जयज्ञा-नमुभानुं सुरकृतगानं धानं ज्ञानपयोधीनां ॥ ४ ॥ जयजगदीशं त्रयभुवनेशं ईशं योगिसमू-हानां । जय शुक्रस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं रूपं विभुवनभव्यानां ॥ ५ ॥ जयमदनविदंडं हिमकर-तुंडं ग्वंडं माहप्रचंडानां । गतकर्मकलंकं रहितकलंकं अकलंकं जिनश्रेयांसं ॥ घत्ता ॥ सकल-गुणसमुद्रं फेवलज्ञानचंद्रं कृतमकलमुभव्यं देवदेवेंद्रमेव्यं । सकलगुणगणेंद्रं मोहकृष्टं जिनेंद्रं नमति 🖟

भजित नित्यं शांतिदामा यतींद्रः ॥ अर्ध्य ॥ शुक्रुध्यानपरायणागुणनिधिर्ज्ञानैकरत्नाकरः । अश्रियांस- अष्टान्त्रीतसहस्रलक्षणयुतः पृणैदुतृल्याननः ॥ कंपर्दद्विपतृगदर्पशिखरोद्देवैकनिर्धातकः । श्रीश्रेयांस- जिनो दयामयतनुः कुर्यात स में मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ सिंहपुरे विष्णुनृपतिवेणुदेव्योजीताय मुवर्णवर्णाय इक्ष्याकुर्वशाय गरुडलांखनाय अशीर्तिधनुरुष्वेदाय चतुरशीतिलक्षवर्षायुष्काय ईश्वरगौरीयक्षयक्षीसनेताय संमदिगरी कर्मक्षयंगताय श्रीश्रेयांसतीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदक ॥ अर्ध्य ॥

# ॥ अय वासुपूज्यतीर्थकरपूजा ॥

वसुपूज्यस्य सत्पुनं जिनेंद्रं वासुपूज्यकं । स्थापयाम्येव सङ्क्तया सुलागारं शिवाप्रये ॥ ॐ ऱ्हीं श्री क्की पुँ अर्ह वासुपूज्यत्रार्थंकर अत्र अवतरावतर संवीषट् स्वाहा । ॐ• अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ• अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

### ॥ अप्टकम् ॥

श्रीमदोषधीशवामितैरतीवनिर्म्छैः स्वादुभिः सुभाषितैरिवातिशीतछैजंछैः । श्रीमगागमैकहेतुशार- हि दाकुलास्पदं महेशवासुपुज्यकं विशेषगजकं यजे ॥ ॐ व्हीं वासुपुज्यजिनाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मिश्रितैः सितास्रजेन रेणुवासपीतनैस्तैलपणिकागम्बत्तैः सुगंधबंधुरैः । पापतापछे-

1199911

दकाममूर्तिदितिमद्वहं महेशवासुपूज्यकं विशेषराजकं यजे ॥ ॐ न्हीं वासुपूज्याजिनाय ॥ गंधं ॥ पांडुरैः सुगांधिभिमंहामदापहारकैजैंनवाक्चयैरिवाद्धमांडितैरखंडितैः । अक्षतैर्वलक्षकैः स्वरूपमा पदुज्झितं महे • ॥ ॐ इहीं वा • ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सोमनेयसम्लयमागंत्रयस्वरैश्चंपकानकु इकि रनंगबाणमत्सरेः । पुष्पिलिङ्प्रमोदनादविङ्गङ्गवांचितं महे ॥ ॐ व्हीं वा ॥ गुष्पं॥ ४॥ मुक्तिकामिनीकटाक्षवाणविद्रवक्षसं नष्टतत्प्रबंधकप्रकारकक्षरक्षकं । आत्मनो मनोगतिं समाप्य तं चकासकं महे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं वा॰ ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ कोटिभास्करप्रनापलोपभूग्तिजसं विश्वलोक्ती-चनामृतस्तं हतैनमं । रफारविस्फुरत्रकाशकेवलैकचक्षुपं महे॰ ॥ ॐ न्हीं वा॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ दिग्वधुमुखारतिद्वृंदभूंगविश्रमं भारयंत मक्षग्द्रलं प्रियं पयःसमं । कर्मघर्नतागणप्रणाशहेतुम्सतं महे॰ ॥ ॐ व्हीं वा॰ ॥ धृपं॥ ७ ॥ श्रीरसालकंदगलनालनालिकरजैवींजपूरजंबुनिवृदाडिमादि-सत्फलैः । पादर्पाठनिर्लुठत्कठोरकोपकोपिनं महे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं वा॰ ॥ फलं ॥ सर्वतोमुखैः सुगंधि-भिश्व चंदनइवैरक्षतेर्ज्तांनदांमभिश्च तैश्वरूवरः । दीपघुपसत्फलेश्च निर्मितं शिवश्चिये मिक्कि भुषणम्तुताय संद्रदेऽध्येमहेते ॥ अध्ये ॥ शांतिधारां । पुष्पांजलिः ॥

॥ स्तोत्रम् ॥

शिवासु पूज्योऽभ्युदयिकयासु त्वं वासुपूज्यिसदिशंड्रपूज्यः । मयाऽपि पूज्योऽल्पिधया सुनींड्रो दीपा-चिषा किं तपना न पुज्यः ॥ १॥ न पूज्याऽर्थ स्वियि वीत्रागे न निंद्या नाथ वित्रांतवैरे । तथाऽपि

ने पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तं दुरितांजनेभ्यः ॥ २ ॥ पूज्यं जिनं त्वाऽर्चयतौ जनस्य साव-थलेशो महुपुष्यराञ्जो । दोषाय नाऽलं कणिका विषस्य न दृषिका शीतशिवांबुराशौ ॥ ३ ॥ यहरतु बाह्यं गुणदोषसूतेनिभित्तमस्यंतरम् छहेतोः । अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूतमस्यंतरं केवल-मप्यलं ते ॥ ४ ॥ बाह्यतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते इञ्यगतः स्वभावः । नैवाऽन्यथा मोक्ष-विभिश्व पुंसां तेनाऽभिवंद्यस्वमृषिकुंघानां ॥ ५ ॥ इति स्तोत्रार्घ्यं ॥

#### ॥ जयमाला ॥

पंचज्ञानप्रकाशो यः पंचेद्रियविदारणः । पंचमीगतिनाथो यः पंचकल्याणपूजकः ॥ १ ॥ सुर नगकिन्नरसेवितपादं भवजलनिधिपोतं सुविदातं । चंपापुरवसुपुज्यस्तं तं वासुपुज्यजिनममल-मनंतं ॥ २ ॥ भव्यांभे। मह्विकसित्वद्नं निजितकर्मारातिसुमद्नं । चंपा॰ ॥ ३ ॥ चंद्रादिवाकर-कोटिसुनेजं दशदिग्मंडलयोनिननेजं। चंपा॰॥ १॥ अविचलपददायकजगदीशं हिन्हिग्देवैर्नुन-पदमीशं । चंपा• ॥ ५ ॥ ज्ञानाऽत्होकाऽऽलोकितकथकं दात्यत्रयमायादिकमथकं । चंपा• ॥ ६ ॥ द्ंद्रभिद्वियध्वनिशोनितकं नामगर्मिहासनसूसतकं चंपापुग्वसुपृज्यसुतं तं वासुपृज्यजिनभगलः

मनंतं ॥ • ॥ दोषाष्टादशद्सितकायं मुनिगणहंगैःसीवनपादं । चंगा० ॥ ८ ॥ मुक्तिवधुसहकृतव-रमंगं जनहबंजनसंगोपांगं । चंपा॰ ॥ १ ॥ मातृजयावत्युदरेजातं देहसुवर्णविराजितनाथं ।

हैं। चंपा॰ ॥ १॰ ॥ सप्ततिपंचोत्तरधतुरुतुंगं देहसुदर्शनमंबुजनेत्रम् । चंपा॰ ॥ ११ ॥ द्वासप्ततिलक्षा- है ॥१४२॥ हुं ब्दायुष्कंतं षट्शतगणनीसेवितपादं । चंपा॰ ॥ १२ ॥ महिषांकं शोभितकेतुपताकं धर्मामृतवर्ष- हि णहारेणांकं । चंपा ।। विज्ञाता विज्ञातातिनाथं यं विज्ञानमंगलोदयं जयमालां पठेक्रक्या वास्पृत्यं ममर्चयेत् ॥ अर्घ्यं ॥ पंचप्रौढमदक्षवारणसमाजानेकपामित्रको । नित्यानंदकरः सुखासृतमहाक्रूपारमप्रः खद्ध ॥ संसारांबुधिममजंतुमहसापोतायमानंगतः । श्रीमत्मुंद्रग्वासुपुज्यजिनपः कुर्यात् स मे मंगलं ॥ इत्यादीविदः ॥ चंपापुरं वसुप्ज्यनृपजयादेवयोजीताय कुनाम्बालत्रवारिणे रक्तवणीय इक्ष्याक्-वंशाय महिषलां छनाय मनति धनुरु छेदाय द्वामनि तक्षवर्षायु काय सुकुमारगां धारीयक्षयक्षीसमेनाय चंषापुरे मोक्षंगताय श्रीवासुपुष्यतीर्थंकराय नगम्कारं कृषं ॥ उदकचंदन० ॥ अध्ये ॥

## ॥ अथ विमलतीर्थकरपूजा ॥

त्रयोदशमनार्थेशं विमलं मलवर्जितं । स्थापयामि जगत्पृत्र्यं सत्पुत्रं कृतवर्मणः॥ ॐ इहीं ह्वीं एँ अहं बिमलतीर्थंकर अन अन्तरावतर मंत्रीपट् खाहा । ॐ॰ अन्न तिष्ठ २ ठठ खाहा 🕉 • अन्न मम मन्निहितो अत्र २ वपट् स्वाह्। ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

क्षीराञ्चिनीर्गनिकीर्निकौः मुगणां यः स्नापिता जिनवरा वनकावनीतैः । कर्पृरपृरधरभृरिपराग-निरेदचे तमत्र विमन्तं कमनं जिनेद्रं ॥ ॐ इी विमलतीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥

संसारभृरितरतापविनाशनोत्को यः कर्मवर्मरहितो महितोऽमरेष्टैः । सङ्घनैरिहसुचंदनचंदनौष्ठै अवे ।। ॐ व्हीं वि ।। गंधं ॥ २ ॥ अक्षीणपुण्यसदशैः सुदृशामिष्टे रक्षुण्णशालिजनिमिर्ज-निभिविभेदैः । दिन्याक्षतैः क्षतमलोऽक्षयसौरूयलान्धिश्चर्ते ॥ ॐ इति वि॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ मुक्तींदिरासुहसितैईसितैर्जपानजातीकदंवकलबंधुकमुस्यपुष्पैः । फुल्लिरिमसमैः मुरपुष्पभेषै-अर्चे ।। ॐ इं वि ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सत्कारपुरपरमानपयोधृनाद्यैः किंवा दुहिन्स्मतैरसृतां-शुकांतैः । संतापपापतुदितं प्रचुरैर्हित्रिभिश्वचैं ।। ॐ न्हीं वि० ॥ चर्रः ॥ ५ ॥ ज्ञानप्रदीपपरमाधि-कदिव्यतत्वं सदीपयिकरिभतो वलयं दिशायाः । सदीपकैः कुमलतांधुतदुःसमृहैश्रचें ॥ ॐ न्हीं विमलतीर्थकराय ॥ दीपं ॥ ६ ॥ घूपैः प्रधूपितककुनधनैश्च धूमस्तोमैः प्रमोदितविमान-गणैर्गणंदः । वैमानिकेन हृदयात्तमुसौरभायश्चें• ॥ ॐ न्हीं वि• ॥ घूपं ॥ • ॥ यैग्तालताल-सुरसालरसालमुख्यैः शातोक्रवरैभिनवप्रमद्प्रदेस्तैः । अन्यैः फलैः परममोक्षफलाप्रयेऽहं चर्चे• ॥ ॐ न्हीं वि॰ ॥ ८ ॥ वाश्चदंनाक्षतलतांतहविप्रदीषैंधूपैः फलैः रचितमर्घ्यमनर्घकांतेः । देवेंद्रपूष्य-विमलस्य पदाप्रतोऽद्य ह्यातोद्यवाद्यनिनदैरबतारयेऽहं ॥ अध्यं ॥ शांतिभारां । पुष्पांजिलः ॥

## ॥ स्तोत्रम् ॥

॥ सायम् ॥
य एव नित्यक्षणिकादयो नया मिथोऽनपेक्षाः स्वपग्प्रणाशिनः । त एव तत्वं विमलस्य ते मुनेः हिं।
परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥ १ ॥ यथैकशः कारकमर्थमिद्यये मसीक्ष्य शेषं स्वसह।यक। यकः ॥

तथैव सामान्यविशेषमातृका नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पतः ॥ २ ॥ परस्परेक्षाऽन्वयभेदिलंगतः प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव । समप्रताऽस्ति स्वपरावभासकं थथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणं ॥ ३ ॥ विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेषं विनियम्यते च यत् । तयोश्च सामान्यमितप्रसञ्यते विविधितात् स्यादिति तेऽन्यवर्जनं ॥ ४ ॥ नयास्तव स्यातत्पद्दसत्यलांकिता रसोपविद्धा- इव लोहभातवः । भवंत्यभिप्रेतगुणा यत स्ततो भवंतमार्याः प्रणिता हितैषिणः ॥ ५ ॥ इति स्तोत्रार्ष्यं ॥

#### ॥ जयमाला ॥

जयजिनिविमलं वरसुखकमलं विमलं दर्शनज्ञानघरं । जयज्ञानसुचंद्रं निमतनेरंद्रं भद्रं भव्यानंद-करं ॥ १ ॥ जय मुनिवरगणधरशर्मकार । जय समवसरणभवभव्यतार ॥ जय सकलसभाशो-भित जिनेंद्र । जय प्रथमकमले सेवितगणेंद्र ॥ २ ॥ जय द्वितीयकमले गणिनसेव । जय तृतीयक-मले वरस्वर्गदेव ॥ जय तृतीयकमले व्योतिष्कनारि । जय पंचमकमले भौमनारि ॥ १ ॥ जय षष्ठे कमले नागनारि । जय सप्तमकमले स्वर्गनारि ॥ जय अष्टमकमले ज्योतिष्कदेव । जय नवमे कमले भौमदेव ॥ ४ ॥ जन दशमे कमले नागसार । जय एकादशकमले मनुष्यसार ॥ जय द्वादशकमले सिंहभार । जय मध्यमकमले जिन भव्यतार ॥ जय चामरछत्रसुपुष्पवृष्टि । जय

HF83H

दुंदुभ्यासनधर्मवृष्टि ॥ जय भामंडलवरदिव्यवाणि । जय वृक्षाशोक सुमर्शलाणि ॥ घत्ता ॥ जयविमलजिनेंद्रं पापनिकंदं नयनानंदं भव्यानां । जयमुनिगणसहितं यतिपतिमाहेतं शांतिदास-ब्रह्मयतिशरणं ॥ अर्ध्य ॥ स्पष्टानंतचतुष्टयादिकलितो मार्तडकोटिप्रभो । दोषाष्टादशभिः प्रमुक्तस-तनुर्दिव्यैर्गुणैः संयुतः ॥ प्रोद्यद्वोषमयोद्याद्यचनैजीवौधसंबोधितः । श्रीमत्तीर्थकरो जिनेद्रविमलः कुर्यात् स मे मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ कांपिल्यानगरं कुंथुसेननृपशामादेव्योर्जाताय सुवर्णवर्णाय इक्ष्वाकुवंशाय वराहलांछनाय षष्टिधनुरुच्छेदाय पंचाशहक्षवर्षायुष्काय षण्मुखवैरोटीयक्षयक्षीसमे-ताय संमेदिगरौ कर्मक्षयंगताय श्रीविमलतीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचंदन ॥ अर्घ्ये ॥ ॥ अथ अनंततीर्थकरपूजा ॥ अनंततीर्धकर्तारं हरिषेणसुतोत्तमं । स्थापये विधिना भत्तया जंतूनां सुखदायकं ॥ ॐ व्हीं श्रीं क्कीं ऐं अहीं अनंततीर्थंकर अत्र अवतरावनर संबीपट स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ• अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ।। आह्वानम्थापनसन्निधीकरणं ॥ ॥ अष्टकस् ॥ कनकरत्नमयैः कलशैर्महाजलभूतैः शुचितीर्थिधनायकं । चतुर्दशं जिननाथजिनेश्वरं त्रिभुवनैर्म-हितं जिनमर्चये ॥ ॐ ऱ्हीं अनंतनीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयपर्वनगंघपरि-

**पू**जापाठ

भ्रमैिवरहवाणितितं जिनराजकं । चतु॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ महामने।हरकांतिसुतंडुलेधमदमाबुपलिसतपुंजकैः ॥ चतु॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ बहुसुगंधसुमेवतिपारिजापरिमलैः शुभकेतिकचंपकैः । चतु॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ वृतसपायसदार्कमोदकै रमृतक्षीररसैः परिपूरितैः । चतु॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ चर्ह ॥ ५ ॥ सुजनमोहनरत्नसुदीपकैऽर्वलतया
मणिपात्रिविधिष्ठतैः । चतु॰ ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगरुचंदनगुग्गुलमोहकै सुरिभलोकसुपूरणधूपकैः । चतु॰ ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पनसगंभरसैः कदलीफलैर्वरसुदािडमकम्रकजंबुकैः । चतु॰ ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ फलं ॥ ८ ॥ कुसुमगंधसुतंडुलपुष्पकैश्वरसुरत्नसुदीपदशांगकैः । फलभरैश्वरणांबुजयुग्मकं त्रिभुवनैमंहितं जिनमचंये ॥ अर्ध्यं ॥ शांतिधागं पुष्पांजालेः ॥

## ॥ म्तोल्य ॥

अनंतदोषाशयित्रहो ग्रहो विषंगवान् मोहमयिश्वरं हृदि । यतोजितस्तत्वरुचा प्रसीदता त्वया ततोऽमूर्भगवाननंतजित् ॥ १ ॥ कषायनाम्नां द्विषतां प्रमाथिना मशेषयन्नाम भवानशे-षवित् । विशोषणं मन्मथदुर्मदामयं समाधिभैषःयगुणैव्यंलीनयत् ॥ २ ॥ परिश्रांबुर्भयवीचि मालिनी त्वया स्षतृष्णा सरिदायं शोषिता ॥ ३ ॥ सुहत् त्विय श्रीसुभगत्वमश्चृते द्विषंग्त्विय प्रत्ययवत्र्रलीयते । भवानुदासीनतमम्तयोरिष प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितं ॥ ४ ॥ त्वमीदृश- स्ताहरा इत्ययं मम प्रलापलेशोऽल्पमतेर्महामुने । अशेपमहातम्य मनीरयञ्जपि शिवाय संस्पर्श-इवाऽमृतांबुधेः ॥ ५ ॥ इति स्तोत्रार्घ्यं ॥

#### ॥ जयमाला ॥

जय देवजिनेंद्रं पापानिकंदं वंद्यं विभुवनदार्मकरं जय नाथानंतं श्रीभगवंतं वंदे संतं शांतघरं ॥ १॥ जय जिनवर भवहर वीरवीर । जय सकलविमलमते धीरधीर ॥ जय ज्ञानप्रपंचप्रचारचार । जय पुण्यपयोनिधिपारपार ॥ २ ॥ जय जिनमतपंकजसूरसूर । जय ज्ञानसुधारसपूरपूर ॥ जय परमतभंजनदंडदंड । जय सकलसुर्वामलिपंडिपंड ॥ ३॥ जय मोक्षवधूवरहारहार । जय सक-लभुवनमुखकारकार ॥ जय सकलभुवनपनिवंद्यपाद । जय सबलघनाघनदिब्यनाद ॥ ४ ॥ जय मानविमर्दन देवदेव । जय दिनकाहिमकासेवसेव ॥ जय पापनिकंदन परमगात्र । जय कमलसुलोचन परमपात्र ॥ ५ ॥ जय धर्मपयोनिधिचंद्रचंद्र । जय मोहविमर्दन रहिततंद्र ॥ जय जन्मजरामयमरणहरण । जय परमनिरंजन परमचरण ॥ घत्ता ॥ जय परमजिनेशं सकलराणेशं ईशं त्रिभुवनभव्यकरं । जय भगवंतं देवानंतं शांतिदासद्यश्चरार्मकरं ॥ अर्घ्यं ॥ लोकालोकसमत्त-भावकथकः स्कृजीत् सुत्रोधेन यश्चातातीतगुणांबुधिः शिवववृषाणित्रियो धर्मदः । जंतृनां करुणाम-यैकहितकृत श्रीमाननंतो जिनो देवेंद्रैः सततं समर्चितपदः कर्यात म मे मंगलं ॥ इत्याशिर्वादः ॥

॥१८५॥

अयोध्यापुरे सिंहसेन नृपति जयदयामादे व्यो जाताय सुवर्ण वर्णाय इक्ष्वाकु वंशाय पंचाश इन्हरू छे दाय निर्मा हिंदा छुक्ष वर्ष युष्काय भाष्ट्र कर्णा पाताळ अनंतमतीयक्ष यक्षीसमेताय संमेदिगरी कर्मक्ष यंगा ताय श्रीमदनंततीर्थ कराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदक चं ॥ अद्यं ॥ मदनमदिवदारी चारु चारित्र धारी नरक गतिनिवारी मोक्षमार्गांवतारी । नृसुर नयन हारी केवल ज्ञान धारी जयतु जगित चंद्रोऽनंतनाथो जिनेंद्रः ॥ इत्याशीर्वादः ॥ नीरैः सहंघसारैः कुसुमपरिमलै मेक्ष्यनैवेद्य द्वीपे धूर्णे रत्नेश्च नानाकल भ रितसम्बादिद्र व्येन दूर्वा । द्वे क्षीरेण दर्भ प्रभृतिक मुक्क पूर्णार्ग्य पूर्णार्घ्य शांतिदासो जगित महित ते संभ्रमेऽनंतनाथ ॥ पूर्णार्घ्य ॥ समस्तभव्यो यशदण्त भ्रयानमनोरथोऽप्यूर्जितधम्मेभावः ॥ सक्तवका पुत्र कल वर्ष्य मिभावः ॥ सक्तवका पुत्र कल वर्ष्य मिभावः ॥ इत्र ब्रह्मा जिनेश्वराधि (१) कमल प्रसादात् ॥ इष्टप्रार्थना ॥ इति ब्रह्मा शांति दासविरिचताऽनंतच तुर्वशीपृजा समाप्त ॥

## ॥ अथःचंद्रपष्टीविधानं ॥

अथ पूर्ववद्वायुकुमारादिप्रयोगेण भूमिसंस्कारः । श्रीमत्त्रैलोक्यसेव्यं प्रवलतरमहामोहमल्लातिमलं । कम्रं कल्यणराजं कठिणशठभनोजातमत्तेभिंसहं ॥ नत्वा श्रीचंद्रनाथं कुमुद्विधुकृते रम्यकल्याण-षामः । षष्टचाः श्रीचंद्रकस्य विधिवदनुषमं पूजनं कथ्यतेऽत्र ॥ १ ॥ इति पठित्वा प्रतिमोपिर पुष्पाक्षतं क्षिपेत ॥ चंद्रांकिपेंदुविमलं जिनमर्चयामि । कारुण्यवारिधितरंगितमानसं तं ॥ चंद्रं विधृतिनिखिलाधिमहेशसंब्यं । सौम्यप्रस्डमहिमोचितचारुरूपं ॥ १ ॥ ॐ व्हीं श्रीं चंद्रप्रभतिर्थिकर अत्र अवतरावतर संबौपट् म्बाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ खाहा । ॐ॰ अत्र मम सिनहितो भव २ वषट् खाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्नधीकरणं ॥

॥ अप्टकम् ॥ क्षीरसागरनीरसंभृतहेमकुंभसुधारया । भव्यजीवसुतीवकल्मपपंकवारणसारया ॥ चंद्रलांङनचंद्रच-चितचंद्रनाथसुनायकं । पूजयामि सुपृज्यपृजितपादपंकजयुग्मकं ॥ ॐ नमोऽईते भगवते चंद्रप्र-भनाथाय यक्षयक्षौसहिताय ॐ श्री म्बाहा ॥ जलं ॥ १ ॥ देवनंदनरम्यचंदनकुंकुमस्य विलेपनैः । पंचसंसृतिकर्मधर्मकदुःखसंचयनाशनैः ॥ चंद्रलां॰॥ ॐ न॰॥ गंधं॥ २॥ उज्वलैर्वरतंडुलैः शुभपद्मवासमुवासितैः । स्वर्गसत्पदमुक्तिकारपददायकैर्विशदाक्षतैः ॥ चंद्रलां ॥ ॐ न०॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ चार्र्चंपकचित्तरंजकपारिजातकमालया । कुंदजातिमुपुष्पकैः किल कामबाणविना-शया ॥ चंद्रलां • ॥ ॐ न • ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ शुख्पाकसमृद्धशाकसुशालिकोदनमोदकैः । क्षन्म-हारतिभेदनाय सुधामयैग्वि तृप्तकैः ॥ चंद्रलां ।॥ ॐ न ० ॥ चर्रः ॥ ५ ॥ कांतकांतिकलापराजि-तरत्नसामसुदीपकैः। पापतामससंविनाशनदिग्विदिक्कृतभासकैः॥ चंद्रसं०॥ ॐ न० दीपं॥६॥ 🖁 क्स्रवृक्षस्पृपिताग्विल्मांगणैर्वरघृपकैः । जन्मकोटिजकर्मकोटिघनांघकाननदाहकैः ॥ चंद्रलां० ॥

ॐ नः ॥ घृषं ॥ ॥ चोचमोचकिष्वम्मस्वयदाडिमसत्सर्छः । नम्रनागरसेचरामरमुकरैः शिवसौख्यदैः ॥ चंद्रलां ॥ ॐ नः ॥ फलं ॥ ८ ॥ उक्ताष्ट्वस्तुकृतमंत्रवरं द्देऽद्यं । दूर्वाद्धिप्रमुख्खिस्तिकमुंदरं तत् ॥ तस्य जिनाय यशमे वरमंगलाय । श्रीधर्मभूषणमहामुनि पूजिताय ॥ ॐ नमोऽईते भगवते चंद्रप्रभनाधाय ॐ व्हाँ व्हाँ व्हाँ व्हाः मम सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा ॥ अद्यं ॥ शांतिधारां ॥ ९ ॥ देवेंद्रवृंद्रमणियोतिसमिचितां ब्रेवेंद्रविपरमेश्वरकीितः भाजः । पुष्पायुध्यमधनस्य जिनेधरस्य पुष्पां जिल्हे विरचयेऽस्तिविनयशांत्वे ॥ पुष्पां जिल्हे ॥

## ॥ अथ स्तोत्रम् ॥

चंद्रप्रभं चंद्रमशिचगौरं । चंद्रं द्वितीयं जगतीव कांते ॥ वंदेऽभिवंद्यं महता मृगांद्रं । जिनं जित-स्वांतकपायवंधं ॥ १ ॥ यस्यांऽगलक्ष्मीपरिवंपभिनं । तमस्तमोऽगरिव रिक्मिमनं ॥ ननाद्यं बाह्यं बहु मानसं च । ध्यानप्रदीपानिशयेन भिन्नं ॥ २ ॥ स्वपक्षसौरिधत्यमदाविष्ठमा । वाक्सिंह-नादैविमदा बभुवः ॥ प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगंडा । गजा यथा केसरिणो निनादैः ॥ ३ ॥ यः सर्वेद्धोके परमेष्ठितायाः । पदं बम्बाऽद्युनकर्मतेजाः ॥ अनंतधामाऽक्षरिवश्वच्छः । समंतदुःखिक्यासनश्च ॥ म चंद्रमा भव्यकुमुद्दनीनां । विपन्नदोषाञ्चकत्वंकर्छेषः ॥ व्याकोशवाङ्ख्याय-स्वयुक्ताताः ॥ अनातधामार्द्यः ॥ इति समुदायपुजा ॥ स्वयुक्तमातः । प्रवात प्रवित्रो भगवान मनो म ॥ ५ ॥ इति स्वात्राध्यं ॥ इति समुदायपुजा ॥

॥ अय प्रत्येकपूजा ॥ यो जीवपुर्हलौ धर्माऽधर्मावाकाशकालकौ । षड्इन्यं चोपदेशानो यजे तं शशिलांछनं ॥ ॐ व्हीं षड्द्रव्यप्रकाशकाय ज्वालामालिनीसहिताय श्रीचंद्रप्रभतीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ र ॥ पृथ्वयप्तेजोवायवश्च वनस्पतिवसाद्वयौ । षड्जीवरक्षकं चर्चे सुरपृज्यं जलादिभिः ॥ ॐ न्हीं षड्-जीवरक्षकाय ज्वा॰ ॥ जलं ॥ २ ॥ स्पर्शनं रसनं घाणं चक्षुः श्रोत्रमनिद्रियः । षर्डिद्रियनिरोधश्च चंद्रप्रभजिनेश्वरः ॥ ॐ ऱ्हीं पर्डिद्रियनिरोधकाय ज्वा॰ ॥ जलं ॥ ३ ॥ कृष्णो नीलः कपोतश्च पीतः पमं च शुक्ककः । षड्लेश्याहितो यत्र जलाद्यष्टविधैः शुभैः ॥ ॐ व्हीं षड्लेश्यारहिताय ज्वा॰ ॥ जलं ॥ ४ ॥ सुषमं सुषमंनाम सुषमं च प्रमाणकं । सुषमं दुःषमं कालो दुःषमं सुषमं तथा ॥ दुःपमं नाम कालश्च कथ्यते चातिदुःषमं । षट्कालस्य प्रमाणं च कथितं जिनमचये ॥ ॐ -हीं पट्कालप्रमाणकथिताय ज्वा॰ ॥ जलं ॥ ५ ॥ सासादनं च मिथ्यात्वं मिश्रसम्यत्तव-नामकं । उपरामो वेदकश्च विध्वस्ताः कर्मशत्रवः ॥ अंत्यक्षायिकसम्यक्तवं रक्षितं रत्नवष्टतं । फाणिभिः पूजितं येन यजे भक्तयाऽष्टमं जिनं ॥ ॐ न्हीं पंच मिथ्यात्वरहिताय क्षायिकसम्यक्तव-युक्ताय ज्वा॰ ॥ जलं ॥ ६ ॥ महातपोप्रहं चंद्रनाथं चंदनसाक्षतैः । लतांतचरदीपौषैश्राये श्रीचंड्लांछनं ॥ पूर्णांर्घं ॥ देवेंड्रैः सततं समर्चितपदो योगीश्वराणां प्रभुविश्वप्राणिदयामयोख्वचनः हि सर्वोर्थसिद्भिपदः । भव्यानां वरमोक्षमार्गकथको नष्टाष्टकमोद्भवः श्रीचंद्रप्रभस्द्रुणैकनिलयः कुर्यात् स मे मंगलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥

## ॥ जयमाला ॥

जय चंद्रप्रभरवामिन् सुरनरसेवितपदकमल । जय जगत्रयगरिष्ठ जन्मजरामरणभयहरण ॥ १ दयाऽऽरंभमर्यादवानरिसन् ते । जनानंदकुत्रेन् तु बज्जिन् नमस्ते । सदा तोष्ट्रमो जिनवराऽभीष्ट-सिक्षे । महायोगिषु प्रवर योगांबरद्वर्थे ॥ २ ॥ ग्रहाद् व्यंतराष्ट्र डाकिनीचोरसिंहा । ज्वलावर्तसर्पात् महापाशबृंहात् ॥ विषात कालकृटा हरिद्राच रोगा । ज्ञिनश्रंद्रभा रक्षत् दृष्टयोगात् ॥ ३ । जलं चंदनं साक्षतं पुष्पभक्षयं । प्रदीपं च धूपं फलं चार्घ्ययुक्तं ॥ प्रपूज्ये जिनं चंद्रनाथं महेशं । भवे दुःखनाशाय साध्यप्रदेशं ॥ ४ ॥ वरं देवदेवं विशोभासमूहं । ध्वजं तौरणं मंगलं सद्गु-णेशम् ॥ जिनं शुद्धपंचामृतैः साभिषेकं । करोम्यष्टकं दृरदुःखं निरीशं ॥ ५ ॥ मुनिश्चार्जिका श्रावकः शुक्रभावः । तथा क्षुडुकः क्षान्निका श्राविका वा ॥ जिनं चंद्रनाथं वरं सिंहद्वारं । प्रवे- ? शंति मोक्षाय कर्मारिद्रं ॥ ६ ॥ महाशास्त्रसिद्धं श्रुवंति ? सुबोधं । भवज्जनमङ्कृत्कर्भ कुवंति रोधं ॥ धनं धन्यपात्राय ददत्येत्र नित्यं । जिनं चंद्रनाथं गृहे रम्यकीर्ति ॥ ७ ॥ वरं नाटकं मीतशब्दं रे रसार्छ । सदा कोमर्छ वाखयंत्रं विद्यालं ॥ जिनं चंद्रनाथं गणैः पीठशोमं । वनं पुष्टितं वापि

॥१४७॥

का जंतुक्षोभं : ॥ ८ ॥ महामोहकोघादिविज्ञानरुद्धं । कृतं संगमं दुर्जनैः सन्निबद्धं ॥ गुणं ब्रह्मचारी च विज्ञिषिका या । विपाकीकुरु त्वं महादेवराज ॥ ९ ॥ घत्ता ॥ कलिमलपापकलंकजन्मना कृतदुर्भव । श्रीचंद्रप्रभजिननामि : विदलयति नागगजगरुडभयं ॥ अर्घ्यं ॥

## ॥ अथ इयामयक्षग्जा ॥

यजेऽश्ववियुद्धफलाक्षमालं । वारोकवामान्यकरं त्रिनेत्रं ॥ कपोतपत्रप्रभयाऽऽख्यया च । व्यामं कृतें-दुष्वजदेवसेवं ॥ ॐ ऑ क्रॉ न्हीं व्याममहायक्ष अत्र आगच्छ २ संवीषट् स्वाहा । ॐ० अत तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निर्धाकरणं ॥

#### ॥ अष्टकम् ॥

मंगलगंगाणुपगततोयैर्मगललोकोत्तमशरणाय । श्यामसुयक्षं जिनपदसेवं अष्टमजिनपं यक्षसुदेवं ॥ ॐ न्हीं श्याममहायक्षाय ॥ जलं समर्पयामि ॥ १ ॥ चंदनसारैरुपगतसारैश्रंदिरगोरेणुतियशः सारैः । श्यामः ॥ ॐ न्हीं श्याः ॥ गंधं ॥ अक्षतपुंजैरिधकवलक्षेरक्षतिदक्षु धृतवरसाक्षेः । श्यामः ॥ ॐ न्हीं श्याः ॥ अक्षतं ॥ जातिजपाचंपककमलाद्येजीतिजरामृतहतशक्ताद्येः । श्याः ॥ ॐ न्हीं श्याः ॥ अष्टपं ॥ कांचनपात्रेऽमृतहरदक्षेः कांचनलक्ष्मीमुणगतपानैः । श्याः ॥

ॐ न्हीं उया ।। चरं ।। चंदिरपारम्पुरिनमदीषेश्रंदिरकोटियुनिवरदीपै: । इया ।। ॐ न्हीं

शांतिधारां ॥

२या॰ ॥ दीपं ॥ धूपसुमोदैरगरसमेतैर्धूपितकाष्ठांबरलतिकाँतैः । २या॰ ॥ ॐ ऱ्हीं २या॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ गोस्तनिकामाद्यमितफलादौः सर्वसुजातामृतरुचिकादौः । २या॰ ॥ ॐ ऱ्हीं २या॰ ॥ फलं ॥ अर्ध्यकदंबैर्जलकुसुमादौ रष्टसमंगलद्रव्यगुणौदैः । २या॰ ॥ ॐ ऱ्हीं २या॰ ॥ अर्ध्य ॥

## ॥ अथ ज्वालामालिनीपूजा ॥

यस्वार्थ कियते पूजा। तस्य शांतिर्भवेत् सदा॥ शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदा॥

चंद्रोज्वलां चक्रफलासिपाशां । वमंत्रिशूलां झषपाणिहस्तां ॥ श्रीज्वालिनीं सार्धधनुःशतोश्चां । जिनंगतां कोणगतां यजामि ॥ ॐ ऑ कों न्हीं ज्वालामालिनि महायक्षिदेवि अत्र आगच्छ २ संवाषट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सिनिहिता भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनयित्रिश्रीकरणं ॥ कर्पूरचंदनिविमिश्रिततीर्थवारि—धारा सुवर्णकनकालुकना-लमुक्ता ॥ श्रीज्वालिनीं राचितवज्रसुपंजराख्यां । सौभाग्यसिद्धिजननीं सुरभीकरोतु ॥ ॐ आँ कों न्हीं ज्वालामालिनि महादेवि ॥ जलं ग्रहाण ॥ १ ॥ आलेपनं सुरभिचंदनबंधुरैश्च । काश्मी-रचंदनमयोज्ञविद्विच्यगंभैः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐ॰ ज्वा॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ शाख्यक्षतैर्मसृणकुंकमरंजितांगे । विद्विभैयौरितलकमौक्तिकजालपद्मैः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐ० ज्वा॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ मंदारकुंदकुव-

होत्पलपाटर्स्थ । पुनागचंपकसगंधिलतांतमार्स्यः ॥ श्रीखा॰ ॥ ॐ॰ ज्वा॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ कैलासकीलध्वलैः कलमाक्षतै । सिद्धैःपरैः कनकपात्रभृतैईविभिः॥ श्रीज्वा॰॥ ॐ॰ ज्वा॰॥ चरं ॥ ५ ॥ अज्ञानसंतमसहारिनिजप्रकाशै । नीरांजनागितहतैर्घनसारदीपैः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐ॰ ज्वा॰ ॥ **दीपं ॥ ६ ॥ आमोदिताऽखिलदिशैर्घननी**लवणैः । कालागुरु<sup>१</sup> जितसुगंधिदशांगपूपैः । श्रीज्या॰ ॥ ॐ॰ ज्या॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पुंड्रेक्षुकांडशुभभूरुहसत्फलीधैः ॥ संवासितऋ**मुकनाग**-हरू: पॅरेश्वः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐ॰ ज्वा॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वाभिस्तुगंघकलमाक्षतपुष्पजाती—नैवे द्यदीपवरधूपफलोत्तमाध्यैः ॥ श्रीज्वा• ॥ ॐ॰ ज्वा॰ ॥ अध्य ॥ ९ श्रीतीर्थकृत्परमभक्तिमुपाश्रि-तायाः । पुष्पांजिकै कमसरोरहयोविमुक्तं ॥ श्रीज्वा० ॥ ॐ० ज्वा॰ शांतिधारां ॥ पुष्पांजिलः । ॥ जयमाला ॥ विविधगुणाकरि निरुपमसंदरि सकलभक्तजनकृतप्रवरि । वांछितदायिकि सेनगणनायिक जय ज्यालिनिदेवि कृपाकरि ॥ १ ॥ सदा सुंदराकारमृति सुवाले । नराघीशवृंदारकैभीवलोले ॥ नमः श्रीसदानंदकीतें विलोले। मुदाऽहं भजे व्वालिनीदेवि पाल्ये ॥ २ ॥ अलिक्वंतलाहिसमंकेशपारे। श्रीचंद्रार्ककांतानने मंडलस्थे ॥ सदा विद्यविद्यालियासे सुवाले मुदा• ॥ ३ ॥ हटद्रत्नरत्नाद्यलं-

कारवंठे । वरानेकमुक्तालिभृषांशुक्रांगे ॥ सदा शुभवणं लमहर्वजाले । मुदा॰ ॥ ४ ॥ इताने-

पुजापाठ

कभृतालिविद्योधकुक्षे । मुदा नर्तितानकजान्वि सुजंघे ॥ द्याधर्मसद्धमिस्यैविद्याले ॥ पुदा ॥ प ॥ सद्याऽनेकरूपं कृते प्रौढपादे । सद्याऽनंदरूपे चिदानंद्योधे ॥ महाशस्त्रशास्त्राद्याविशाले । मुदा ॥ ॥ सदा मंगलाचककीर्ते त्रिश्ले । सदा दानमानापुघे चापजाले ॥ गतालेपसर्पापुधे लिक्ष्मजाले । मुदा ॥ ७ ॥ कलाकौमुदीकौमुदि मच्छवाणे । नुतालेटनाकीनराधीशकाणे ॥ सदा मंगले हस्तकेलिमुलोले । मुदा ॥ ८ ॥ त्रिलाकैकधीरे धराधारदेवि । कलौ कामदे कलि काकारदेवि ॥ जयाऽऽरावशब्दं कृते जीवपाले । मुदा ॥ ९ ॥ घत्ता ॥ इति गुणगणशिले नीतिनिःशेषलोले । विजितिरपुविनाशे शुजसम्यत्त्रवासे ॥ जगाते जनसुवंगे सिद्धंबुद्धेकदेवि । मजतु विजयराणी सोमसेनं सुवंगे ॥ अर्थ्य ॥ तुग्यं मया रिचतमचनपूजनं च । दत्तं गृहाण कनकालुकवारि मुक्तं ॥ आराधितेऽखिलजनैर्जगतां प्रशांत्ये । धर्मार्थकामफलदे मम हौष्टसिद्धं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ इति चंद्रपष्टीविधानम ॥

# ॥ सर्व वास्तुदेवांचे सामान्यबलिपदार्थ ॥ तांदळाचे वडे, तूप व मादक.

## ॥ विशेषबलिपदार्थ खालीं कोष्टकांत कमानें लिहिलेप्रमाणें.॥

| <b>.</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|          | वास्तूची नावें.                                                                  | बल्पिदार्थांची नांत्रे.                                                                                                                                                                                     | बलिपटार्थ मरून<br>ठेवण्याच्या पा<br>त्रांची संस्थाः | 17.7                  | वास्त्ची नावें.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | बेलिपदार्थ सरून<br>ठेक्ण्याच्या पा-<br>त्रांची संख्या. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9        | ब्रह्मस<br>अर्धास<br>यमास<br>वेश्वेद्यास<br>वर्णास<br>पवनास<br>कुरेशस<br>इंशानास | भारताच्या लाह्या, तूप,<br>साखर व क्षीराज<br>के। छ ! व फुले<br>द्व, तूप व तगर<br>तिळाचे चूणे व वरणाच्या<br>खुगऱ्या<br>तिळाचे तेल तिळाचे पेड<br>धणे व क्षीराज<br>हळदीचे पीठ<br>तांदळाचे पायम<br>तूप व क्षीराज | <b>3</b>                                            | ? ? ? ?<br>? ? ?<br>? | मित्रास<br>भूधरास<br>सविद्रास<br>साविद्रास<br>इंद्रास<br>इंद्रास<br>इंद्राजास | उडिदाच्या घुगन्या व तीळ<br>दहि, हाराळी व कानवर्ते<br>दूध<br>धर्णे व भाताच्या लाह्या<br>कापूर, काश्मीर, लवंग<br>या सुगंध द्रव्यांनी मिश्र<br>केलेले पाणी<br>मुगाचे चूर्ण व फुलें<br>तांदळाचे बडे व मुगाचे<br>चूर्ण<br>गुळ व कानवलें | \$ \$.                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10       | आर्थास                                                                           | कानवरें व पत्त्र                                                                                                                                                                                            | 1 3                                                 | 1                     | 1                                                                             | Ì                                                                                                                                                                                                                                  | j                                                      |  |  |  |  |  |  |  |

|     |                  | ब्रालिपदार्व भरून          |                                               |          |                     |                       | बिछपदार्थ भ |
|-----|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------|
|     | वास्तूची नांचें  | बिह्मिदार्थं ची नार्वे.    | ठेकण्याच्या या-                               |          | वास्तूची नार्वे.    | बलिपदार्थांची नांवें. | ठवण्याच्या  |
|     |                  |                            | त्रांची संख्या.                               |          | ,                   |                       | त्रांची संद |
| 28  | <b>स्द्राजास</b> | गूळ, तांदळाचे पीठ व        | Terfolglinger als für dern direllikklingen. W |          | गृषद्वास            | डींडवाच्या घुगऱ्या    | 1 8         |
|     |                  | <b>अंबोर्</b> का           | ۶                                             | 18       | दीवारिक:स           | तांदळाचे पीठ          | १           |
| 30  | आप यास           | गूळ, तांदळाचें गांट,       |                                               | 39       | सुप्रीवास           | मोदक                  | *           |
|     | *                | पांढरें कमळ, शंख व         | -                                             | 3 €      | पुष्पदंनाम          | पुष्य व पाणी          | २           |
| -   |                  | अबोळी                      | *                                             | ३७       | असुरास              | तांबडा भात -          | 3           |
| 28  | अध्यवसास         | ÷ <b>)</b>                 | \$                                            | 3 <      | शोपास               | तीळ व अक्षता          | 3,          |
| २३  | पर्जन्यांस       | तृप                        | ŧ                                             | 3, 9,    | रीगास               | घारम्या               | *           |
| २३  | जयंतास           | ताजे होणी                  | Ŗ                                             | 80       | नागास               | सावर, दूध, भा. लाह्य  | *           |
| 38  | भारकहास          | गूल व कुंदपुरा             | ٦ ٦                                           | ४१       | मुख्याम             | श्रीवड                | 1           |
| 24  | सत्यकास          | ताजे लोणी                  | 3                                             | ષ્ટ્ર સ્ | भलुष्ट।स            | गूळभात                | २           |
| 78  | मृष यास          | नाजा लेल्याचा गोळा         | 7                                             | ४३       | _                   | गुलाचे कानवर्षे       | 7           |
| 30  | अंगरिश्वास       | हदत्रीचें व उडिदाचें चूर्ण | 2                                             | 83       | -                   | मोदक                  | 2           |
| 30  | पूष याम          | बरणाच्या घुगन्या व तूत्र   | *                                             | 8 8      | <b>इदिनोस</b>       | ातेळाचें कानवर्कें    | 8           |
| 79  | विनथास           | मुठ, भिरे व निपळ           | ?                                             | 8 ६      | विचार <del>ीस</del> | मीठ घाछुनु केलेला भार |             |
| ₹ 0 | राक्षसास         | गूळ                        | ર્                                            | 83       | <b>पूतनेम</b>       | तीळ व तादळाचे पीठ     | . ?         |
| 3 ? | गंधर्भम          | कर्ष्र व चदन यांचा गंध     | ٠,                                            | f i      | प्राप्यमञ्जल        | मुगाच्या घुगऱ्या      | ?           |
| 3 7 | भृगरा बाम        | क्षाराक                    | 1 2                                           | y ø      | चरकीस               | नूप व गुन्द्र,        | 8           |

## ॥ अथ वास्तुविधानं ॥

ॐ परमद्भराणे नमो नमः । स्वस्ति २ । जीव २ । नंद २ । वर्षस्व २ । विजयस्व २ । अनु शाधि २ । पुनीहि २ । पुण्याहं २ । मांगल्यं २ । पुष्पांजिलः ॥ षंटाठंकारवीणाकणितमुरज-धांधांकियाकाहलार्चिक्षींकारोदारभेरीपटहदलदलंकारसंभूतधोपैः । आक्रम्याऽशेषकाष्ठातटमवघटितं-प्रोद्घटं दश्चटिश्च मिछाधिष्ठाहीदिष्टिप्रमुख इह लतांतांजालिं प्रोत्क्षिपामि ॥ ॐ न्हीं वाद्यमुद्धो-पयामि स्वाहा । वाद्यमुद्धांषणं ॥ १ ॥

#### ॥ गद्यम् ॥

ॐ जलस्थलशिलावालुकापर्यंतरभूभिशोधनपुरःसरपरिपूरितशुद्धवालुकेष्टकोमलमृःक्षाधिष्ठिताधिष्ठाने। पंचिवधरत्नरमणीयपंचालंकारोपितशातकुंभमयस्तंभसंभृते । सततशैत्यमां स्मौरभसंसक्तमंदानिलां-दोलितपताकापंक्तिविलसिते । सवर्णाशाखरिवन्यस्तमाणिक्यमयूखभालांबरिवरिचतश्रीविमामिवरा-जमाने । चतुर्दिश्च गोपुरद्दारतोरणोभयपार्श्वप्रदेशाविनिहितमणिमयमंगलकलशे । विविधविमलां-वरिवरिचतिवतिवतिवतिविल्लादामाद्यलंकृते । मुक्तिवधूरवयंवरश्रीविवाहविभवनिवासभासुरे । समु-चितसमस्तसपर्यायद्दव्यसंदोहसमान्विताविपुलतरलालितचत्यायतने । जिनेद्दकल्याणाभ्युद्यमहामहो-स्तवाभिरामेषु । वास्तुमंडपाभ्यंतरेषु पुष्पांजिलः॥

पूर्ववहायुकुमारादिप्रयोगेण भूमिसंस्कारः॥ श्रीमोक्षलक्ष्मीशजिनंद्रवित्रं श्रीमोक्षलक्ष्मीशवचोविलासं। श्रीमोक्षलक्ष्मीशगणेंद्रपादी श्रीमोक्षलक्ष्मीशपुरः समर्चे॥ १॥ वातांब्वप्रिसुधाशनेश्व भुजगान् श्रीक्षेत्रपालं कृतं। संतप्योऽऽशु कुशान् दिशासु नवसु ब्रह्मादिकासु क्रमात्॥ गंभाद्रोहरिता-लितालिकलितान् रत्निप्रमाणान्विता। विन्यस्याऽक्षयसंपदं बहुफलैः श्रीवास्तुभूमि यजे॥ २॥

#### ॥ गद्यम् ॥

ॐ सर्वाभ्युदयनिश्रेयसदुरतरिनिस्थतसुखमाधकतया रत्नत्रयसङ्मंप्रतिपादकसर्वज्ञवीतरागप्रसार्हत्परमेश्वरस्थापनान्यासिनबंधनचैत्यचैत्यालयसंग्क्षणसर्वविद्योपनोदनानिकायिकानां । संभावितसर्वमाननीयमाव्यिधपवास्तुदेवपूजाधिकरणभृतस्य । समुचितोद्देशिवरचित एकचतुद्वादशिविद्यद्योचेरत्यष्टोत्तरविश्वतिषद्विद्यात्प्रमाणाष्टकमालाशिलायद्कमृत्रमंधिचतुष्ट्यादिविशिष्टलक्षणोपलक्षितचतुःषष्टिकोष्टमंडितमंडुकपदस्य मध्यमभागे रिथतब्रद्याणस्तदिभमुखदेवभागाः । पूर्वीदिदिग्गतित्रित्रभागभागिनां चतुर्णामार्यादिदेवानां । मानुषपदाग्नेयादिकोणचतुष्टयाधार्धसमारिथतिसविद्राद्यष्टदेवानां । पूर्वीदिदिग्गताष्टिदिक्पालकेशवामतरालादिपदवित्यत्वित्यादिचतुर्विशतिदेवापलक्षितपैशाचिकपदे वर्तमानानां । स्वस्वदक्षिणकेकात्रपदभोगिनां । जयांतांतरे पर्जन्यादिपावकपूषनैक्रतदौवारिकपवननागाभिधानदेवानां । अग्नेयादिचतुःकोणबहिरवरिश्वतानां । विचारीप्रभृत्यपक्चतुर्देवानां । ब्रह्मणो

दक्षिणमवलोकं यथा महंशा सर्वेषां । आर्यशिगेवहाकायविवस्वद्भृधरदक्षिणोत्तरप्रार्थमित्रम्।हतसर्विः इायुगापनवेतरभुजें इद्वयदक्षिणोत्तरभरणकु बदौं मुंखशायिनां । मर्मादिनीतवास्तु सहभारितसर्ववास्तु दे-वानां । जलगंधाक्षतपृष्पदीपशूपान्वितेन पपव्यंजनमोदकस्वस्वरूपसामान्यबालिना । जलधारात्यव-**क्ष्यमाणिवशेषब**रिना। पुनर्जलघारावसानेन स्वम्वमंत्राभिमंत्रितेन समलंकृतकन्यासुयोगगणिकान्यत मोक्तेन सुप्रसादमापादयतुकामाः । स्नानानुस्नानमितधौतांतरीयोत्तरीयपरिवासभूषानुलेपनमास्यभा सादनक्लिताः । कृतसकलीकरणिकयाः । तत्प्रतीद्राः सत्परिचारकाः । एते वयं देवाद्यर्हेसुहदादिः स्वगृहादिसुखविविधे व्छितेषु । विधीयमानेष्वष्टकर्मणि दैवितोषद्रवे वा भवद्रावितसर्वविघोषशमतासु मुक्तसर्ववास्तुदेवानां प्रत्येकपूजाकमं यथाऋममुपक्रमामहे । पुनः पुष्पांजलिः ॥ अथाऽर्हदीराप्रतिमा-प्रतिष्ठाविधाननिर्विद्यसमामसिद्धचै । ततोंऽकुगचांदिवसाध पूर्वे दिने क्षपायां विद्घीत नांदीं ॥ १ ॥ तत्राऽपि पूर्व विद्धीत वास्तुदिवौकसां भेकपदे स्थितानां । ततः परे वा विभिवत्सपर्या ऋमेण सामान्यविशेषकल्पां ॥ २ ॥ नत्वा समाचम्य समेत्य घाम कृत्वा तदीर्थापथशोधनं च। स्तुत्वा च सिद्धान् सकलीविधानं कृत्वैकतानो विजनप्रदेशे ॥ ३ ॥ कृत्वा समासाज्जिनराज-पूजी श्रुतं समाराध्य तथा मुनींद्रान् । गुरोरनुज्ञां शिग्सा गृहीत्वा दत्वा नियोगं परिचा-रकाणां ॥ ४ ॥ प्रत्यप्रधौतोत्तमशुभ्रवासः कृत्वांतरीयं च तथात्तरीयं । हैमोपवीतांगदहारमु- इाकिरीटकणीभरणैर्विभूषितः ॥ ५ ॥ तद्देवपूजासमये समुक्तमंत्रात्परं वाक्यमभाष्यमाणः । चतुः-परीचारविधिज्ञयुक्तः समाहितात्मा यजनप्रवीणः ॥ ६ ॥ इंद्रः प्रतींद्रेण समं विधाय पदं क्रियार्थे मखमंडपादौ । पदेऽत्र दथात् पददेवतानां बार्ले सुयोगागणिकादिनित्यं ॥ ७ ॥ बालिश्च सामा-न्यिवशेषभेदात् सुरादितृष्टो द्विविधः पदेशां । एकस्तु संव्यंजनपूर्णभक्तः । शेषस्तु तत्तत्पृथागिष्ट-वेद्यः ॥ ८ ॥ ब्रह्माणभिद्राधिवसादिनाथानार्यादिदेवांश्च सर्विद्रपूर्वान् । पर्जन्यपौरस्त्यदिवौकसोऽपि विचारिकाद्याश्च यजे क्रमेण ॥ ९ ॥ तदा तु पूजां सकलामराणामुद्यारयन्मानस एव मंत्रं । तत्र प्रयुक्तं वचनं च यद्यो तन्मंत्रतः प्राक् पठनीयमेव ॥ १० ॥ इति प्रारंभनिरूपणं ॥

## ॥ अथ अईत्पृजा ॥

विद्धामि सलिलमलयजकुसुमैः संपूर्णपाणिपात्रेण । आह्वानस्य करणं स्थितिकरणं सन्निधीकरणं ॥ ॐ ऱ्हीं अर्हत्परमेष्ठिन् अत अवतरावतर संवौषट् खाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

### ॥ अष्टकम् ॥

र्भ गंगादितीर्थहृददिन्यतौयेर्गागयमुख्योज्वलकुंभपूणेंः । शीतांशुशितैर्भवतापहारैः संपूजयामी जिन-पादपद्मौ ॥ ॐ व्हीं अर्हत्परमेष्ठिने जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ काश्मीरकालागरुपुष्करंदुव्या-

मिश्रितात्युत्तमगंधसारैः । ताषापनोदैः सुरभीकृतादौः संपू॰॥ ॐ व्हीं अ॰॥ गंधं॥ र ॥ शालीयशुभाक्षतमंजुर्वजैराविष्कृताराधनपुण्यपुंजैः । पाथेयभूतैः सुदृशां सुमार्गे संपू॰ ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ आघाणनप्रीणनकारिभृरिसौरभ्यसंतर्पितसर्वलोकैः । सत्पृष्पमाल्यैः श्रितपुर ष्पंलिङ्भिः संपु॰ ॥ ॐ ऱ्हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सुभक्ष्यसंव्यंजनसोपदंशैः शेषार्थतालस्थितशा-लिबन्धिः । सौरम्यबद्धिर्मधुरैः सदुष्णैः संप्र ॥ ॐ व्हीं अ० ॥ चर्रः ॥ ५ ॥ कर्पुरधूलीकृतगर्भसिपे रभ्याक्तवर्तिज्वलितप्रदीपैः । सदुःवर्लेर्वृततमःसमूहैः संपृ० ॥ ॐ व्हीं अ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कर्की-लजातीफलपत्रकादिगंधोल्बणद्रव्यकृतोद्घधूपैः । अंगारसंगप्रभवप्रधृपैः संपृ॰ ॥ ॐ व्हीं अ॰ ॥ घृपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंब्कदलीकपित्थनारंगधात्रीसहकारपृर्वैः । फलोत्करैः पुण्यफलोपमानैः संपू॰ ॥ ॐ ऱ्हीं अ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वार्गधपूर्वैर्वरवस्तुजातैः सिद्धार्थदूर्वादिसुमंगलैश्च । पवित्रपात्रे रचिनं महार्ध्व निवर्तवामः पुरतो जिनस्य ॥ अर्ध्व ॥ ९ ॥ (शांति करोतु सततं यतिनां गणस्य । शांति करेतु सततं जिनभाक्तिकानां ॥ शांति करोतु सततं जनगस्य दातुः ॥ शांति करोत सततं कृतशांतिधारा ॥ शांतिधारां ॥ १० ॥ ) देवेंद्रबृंदमणिमौलिसमर्चितांवेदेवाधिदेवपर-करातु सतत कृतसालवारा ॥ सामाना । ॥ १ । ॥ १ । । । । । । । । । । पूष्पां । पूष् जिलः ॥ इति जिनार्चनम् ॥

川名とお

स्था अद्यक्त रूपतरम्लिवराजमानां ग्नित्रयां पुजनगे वरगाजहंगीं। अंगत्रकी भैकचतुर्व शपूर्वकाया माई-त्यस एपम शें शिरमाह्य भि ॥ ॐ न्हीं शें की ए अहं हमीं न्हीं न्हां सबेशास्त्रकाशिनि वद वद वाग्यादिनि अत्र अवनरावतर मंबीपट् गाहा। ॐ न्हीं श्री हीं ए अहं हमीं न्हीं न्हां मर्वशास्त्र-प्रकाशिनि वद वद वागादिनि अत्र तिष्ठ २ ठठ न्वाहा। ॐ० अत्र मम सिन्निहिता भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं॥

#### ॥ अष्टकम् ॥

वारितायेजेलीयैश्च सत्तीर्थानि पवित्रितः । श्रीमजैनेश्वरां वाणीं यायजे ज्ञानसंपदे ॥ ॐ इति शब्दब्रह्मणे ॥ जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सौगंधिवंधुरंः सर्वानंदनैहंरिचंदनैः । श्रीम० ॥ ॐ व्हीं रा० ॥ गंघं ॥ २ ॥ अक्षण्णेः क्षीग्वाराशिवलक्षेः कलमाक्षतैः । श्रीम० ॥ ॐ व्हीं रा० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ उत्पृद्धिकामाल्ये ग्तुलै रिल्झंकृतेः । श्रीम० ॥ ॐ व्हीं रा० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ क्षीरानैश्वरुकैदंव्यवाष्पमुद्दहमानकैः । श्रीम० ॥ ॐ व्हीं रा० ॥ चरं ॥ ५ ॥ देदित्यमानैर्माणिक्यदीपैद्दिगुणितानपैः । श्रीम० ॥ ॐ व्हीं रा० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ दशांगैर्द्वादशांगीयां धूपैस्तुष्टदिन् शाधिपैः । श्रीम० ॥ ॐ व्हीं रा० ॥ घृषे ॥ ७ ॥ विनम्रैः स्तवकेश्चंचद्रसालादिकलैरलं । श्रीम० ॥

ॐ ऱ्हीं द्रा॰ ॥ फलें ॥ ८ ॥ गंधाळोदकधारया हृदयहृद्दंधींवशुद्धाक्षते । रोचिष्णुप्रसर्वेविचित्रमु-रिमस्कारस्कुरद्दीपकेः गीवाणस्पृहणीययूनविलमङ्गेः सुधासत्कल-स्तोमैः स्वस्तिकपूर्वकेः सुरुचिर भुत्ये ददेऽर्ध्य विभो ॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ इत्यमीिभः समागध्य पृजाद्रव्यं श्रुतं वरं । भवसंतापवि-च्छेदा शांतिधारा विधीयते ॥ शांतिधारां ॥ १० ॥ द्वादशांगांगिनीं भास्वद्रत्नत्रयविभूषणां । सर्वे-भाषात्मकां स्वच्छजैनीं वाणी मुपारमहे ॥ पृष्पांजिलः ॥ ११ ॥ इति श्रुताचनम् ॥

#### ॥ अथ गणधरप्रजा ॥

ये येउनगरा ऋषयो यतींद्रा मुनीश्वग मञ्यभवाध्ध्यितीताः। तेषां व्यतीशां पद्षंकजानि संपूजयामो गुणशीलिसिख्यै॥ ॐ व्हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपवित्रतरगात्रचतुरशीतिलक्षणगुणगणधरचरणा अत्र अवतरतावतरत संवीषट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सिन्न-हिता भवत २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानम्थापनसिन्नधीकरणं ॥

#### ॥ अप्टकम् ॥

पुनातु नः सौरमलोललोभमधुव्रतश्रेणिहतानुपंगा । नादेयगंगायमुनार्जितैपा मुनींद्रपादार्चनवारि-धारा ॥ ॐ ऱ्हीं पूर्वीचार्येभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मितोपमिश्रीकृतविश्वगंधपरिस्फुरकूर तनवासबृंदः । तपोधनादेशपटानुलेपो यशो मदीयं विशदीकगतु ॥ ॐ ऱ्हीं पृ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ पूजापाठ

राशिप्रमावौजसमानरोचिर्विनेयपुण्यांकुरजालकांतिः । क्षुघादिदुःखक्षतये मुनींद्रपादानतस्तंडुलराशि-रस्तु ॥ ॐ० व्हीं पू० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ प्रगल्मगंघाहतपट्पदालिर्विनाकृताशागजगंघमाजः । करोतु योगींद्रपदावतीणों मनःसमाधि सुमनःसमृहः ॥ ॐ व्हीं पू॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सितांबुवा-हाहितभक्ष्यभूषं निभमं यद् योगिपदार्चितं नः । करोति तृतिं परिणामसद्य सुगंधशालीमयि बंधु-बुद्रचा ॥ ॐ ऱ्हीं पूर्वाचार्येभ्यः ॥ चर्व ॥ ५ ॥ मधुव्रतालंबितकोटिभागर्प्रेत्युज्वलज्ञंपककुड्मलश्रीः। सगर्जनो योगिवरार्घ्यदीपः करोति तीतस्तमहापहारः॥ ॐ इहीं पू॰॥ दीपं॥ ६॥ मदन्मय-न्विभ्रमभृमिरोहस्तमालनीलः मुरभिः करोतु । विभास्वदंगारविरू दयश्रीगेणेश्वराराधनधूपधूमः ॥ ॐ न्हीं प्॰ ॥ धृपं ॥ ७ ॥ हस्तद्वये संकरनीरमृधि गंध छला दर्जातनभाँऽतराणि । मुनिश्वरश्रीचर-णार्चितानि स्वयं फलानीष्टफलाय संतु ॥ ॐ व्हीं पू॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ गुणगणमणिसिंधून् भव्य-लोकैकबंधन् । प्रकटितजिनमार्गान् तथ्यनित्यात्मवर्गान् ॥ परिचितनिजतत्वान् पादके शेषदत्तान् । समरसजिनचंद्रानर्धयामो मुनीद्रान् ॥ अर्घ्य ॥ ९॥ ज्वलितसकललोकालोकलोकत्रयश्री-कलितलिल तमृतं कीर्तितं हैर्मुनीं है: ॥ जिनवर तव पादोपांततः पातयामो जिनसमयविधत्तान् वर्त्तितान् शांति-घारां ॥ क्वांतिघारां ॥ १० ॥ देवासुरेंद्रमनुजेंद्रफणीश्वराणां । रत्नोज्वलन्मकुटकुंडलघृष्टपाश्वें ॥ सिस्टें-दुयक्षखचरस्तवनीय वंदे । पुष्पांजितप्रकरपादयुगं मुनीश ॥ पुष्पांजितिः ॥ ११ ॥ इति गणधरा**र्चनं** ॥

# ॥ अथ पुष्पांजिलिपुरःमरब्रह्मदिवारतृदेवानां पृथगिष्टिः॥

श्रीमञ्जैनमहामहोत्सवविधिवयापारमंशिक्ये । भववानामधि ति विधारानिचयश्रद्धापरीतात्मनां ॥ क्षेमार्थं कियमाणवारन्विधिवत्मं वानसंपृजने । प्रस्तायं प्रविक्षियंतं जय जयाऽऽरावेण पुण्यांजिलिः ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं भः स्वाहा प्रस्तावनपृष्पांजिलिः ॥ ग्रामधेत्रगृहाविभेद्विविधोर्वीभागमध्याश्रय स्तत्त- हागपरिच्छदो बहुविधस्त्रात्मप्रदेशो विभुः । बह्यादिक्षितिपूर्वदेवनिकरेगत्मोन्मुखैवैष्टितां लाजाञ्यान्वि- तदुग्धभक्त मधुना गृण्हातु रक्तप्रभः ॥ ॐ आँ को न्हीं रक्तवर्ण सर्वलक्षणसंपृणे स्वायुधवाहनवधु- चिन्हमपरिवार । हे बह्यन् आगच्छ २ संबीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ विहानंत्रः॥

ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्मपरिजनाय स्वाहा। ब्रह्मायुचराय स्वाहा। ब्रह्मसहत्तराय स्वाहा। अप्तयं स्वाहा। वरुणाय स्वाहा। संमाय स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ भृः स्वाहा। भृवः स्वाहा। भृभुंवः स्वाहा। स्वः स्वाहा। स्वधा॥ ह ब्रह्मत् इदमध्यं पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दापं चरुं बालि फलं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृद्धतां २ इति स्वाहा॥ (ब्रह्मास भानाच्या लाह्या, तृप, साम्बर व क्षीराच ह्या सर्व जिनसा द्रोणांत भरून ठेवणें.) एवं इंद्रादिसर्वत्र योज्वं॥ (याप्रमाणं इंद्र आदिकरून सर्व वास्तुदेवांची पूजा करणें.) ऐरावतस्कंधमधिश्रयंतं वज्रायुधं रुच्यश्चीसमेतं॥ प्रत्यृह्विध्वंसकमईदिष्टौ कोष्ठप्रसृनैः

**पू**जापाठ

रिप्रयज्ञामि शकं ॥ ॐ आँ कों न्हीं सुवर्णवर्ण सर्वछ॰ हे इंड आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ म्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

इंद्राय स्वाहा । इंद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्र इदमध्ये पाद्य मित्यादि ॥ ( इंद्रास कोष्ठ व फुर्ले, ) २ ज्वालाकलापात्मकशक्तिहरनो बस्ताधिरूढः सुपरिष्कृतांगः । स्वाहामहिष्या समममिदेवः प्रीणातु दुग्धेस्तगरैस्तथाज्यैः ॥ ॐ आँ क्रों व्हीं रक्तवर्ण सर्वेल हे अमे आगच्छ २ संवीपट् । स्वस्थाने निष्ठ २ ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापन् ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

अभये स्वाहा । अभिपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे अभे इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (अभीस दृध, तृप व तगर.) ३ छायासमेतं महिपाधिरूढं दंडायुधं दंडितवैरिवर्ग । वैवस्वतं विमहरं तिलानेः सिवानयुक्तेः १ परितर्पयामि ॥ ॐ आँ क्रों ऋं ऋंप्णवर्ण सर्वल॰ हे यम आगच्छ २ संवीषद् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

यमाय स्वाहा । यमपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे यम इदमर्ध्य पाद्यमित्यादि ॥ (यमाम निळाचें चूर्ण व वर्णांच्या घुगच्या,) ४ नैकंत्यधीशो निऋतिः सुऋक्ष मृक्षांगवाहं हिपदं सुरक्षः । आरूढवातुष्ट्तमृहरास्तः पिण्याकमायच्छतु तैलिमश्रं॥ॐ आँ क्रों हीं नील-वर्ण सर्वल॰ नैर्ऋत आगच्छ २ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापनं॥ ॥ वलिमंत्रः॥

नैर्ऋताय स्वाहा । नैर्ऋतपिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे नैऋत इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (नैऋत्यास तिळाचें तेल व तिळाचें पेंड.) ५ करधृतफणिपाशो मंडनोद्योतितांशः करिमकरसमूर्तिलोंकसंक्रामकीितः । सुरिचरवरुणानीप्राणनाथः सुयुक्तो वरुण इह समेत्य लातु दुग्धाबः धान्यं ॥ ॐ आँ क्रों व्हीं सुवर्णवर्ण सर्वल॰ हे वरुण आगच्छ र संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र उट स्वाहा ॥ आह्वानम्थापनं ॥

#### ॥ बलिमंत्रः ॥

वरुणाय स्वाहा । वरुणपिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे वरुण इदमध्यं पाद्यमित्यादि ॥ (वरुणास धर्णे व क्षारान, ) ६ ऊवीरुहाप्रायुधशक्तिहरूतमश्वाधिरुढं परिमंडितांगं । सद्वायुवे-गीमुखदत्तदृष्टिं पिष्टैर्निशायाः पत्रनं यजामि ॥ ॐ आं कों व्हीं सुवर्णवर्ण सर्वल• हे पवन आगच्छ २ संवीषद् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । आह्वानम्थापनं ॥ ॥ बलिमंत्रः॥

पवनाय स्वाहा । पवनपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पवन इदमध्ये पाद्य मित्यादि ॥ (पवनास हळदीचे पीट, ) ७ सद्दत्नम्बूपण्यतपुष्पकाभ्रयानाधिरूढस्फुरितोग्रशक्ते । सजानियू-ध्यवज यक्षराज दत्तं मया स्वीहरू पायसावं ॥ ॐ आँ कों न्हीं सुवर्णवर्ण सर्वेल हे कुवेर आगच्छ २ संवौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २.ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

कुवेराय स्वाहा । कुवेरपरिजनाय म्वाहा । इत्यादि ॥ हे कुवेर इदमध्ये पाथमित्याँदि ॥ (कुवेरास तांदळाचे पायस.) ८ उमायमेतो तृषभाधिरुढो जटाकिरीटः फणिभूषितांगः । विश्-लहस्तः प्रथमाधिनाथो रुण्हातु दुग्धान्नमिदं ममर्पिः ॥ ॐ आँ कों न्हीं शुभवर्ण सर्वेल॰ हे ईशान आगच्छ संवौषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

ईशानाय खाहा । ईशानपरिजनाय स्वाहा इत्यादि ॥ हे ईशान इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ (ईशानास तृप व क्षीरान्न-अटवीखीर.) ९ ॥ वेग्यः प्ररोदेशमवंतमार्ये ध्वस्तातमदेशप्रति-रोधवीर्य । सत्पूरिकामोदकपूपकादिभक्षवेः प्रहष्टं विद्यं फळ्ळा ॥ ॐ आँ कों न्हीं शुस्रवणे सर्वल॰ हे आर्य आगच्छ २ संवीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

आर्याय स्वाहा । आर्यपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे आर्य **इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥** (आर्यास कानवले व फल.) १० ब्रह्मापसन्यं पदमात्रसानो सभासमानो मकुटादिभाभि: । सामीप्यसंवीतभुजिष्यवर्गो देवो समापान्नतिलैर्विवस्वान् ॥ ॐ आँ क्रों ऱ्हीं रक्तवर्ण सर्वल० हे विवस्वन् आगष्छ २ संवीपट् । स्वम्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ वलिमंत्रः ॥

विवस्ति स्वाहा । विवस्तियरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे विवस्तन् इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (विवस्तान् यास उददाच्या धुगन्या व तीळ.) ११ रात्रुराक्तिविनिवारणक्षमो मित्ररक्षणविधान-दिक्षणः । प्रत्यगीश इह मित्रनिर्जरः स्वीकरोतु दिधदूर्विकामिष ॥ ॐ आँ को न्हीं सुवर्णवर्ण सर्वलक्ष० हे मित्र आगष्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ खाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

मित्राय स्वाहा । मित्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मित्र इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( मित्रास दही, हाराळी व कानवले. ) १२ प्रजापतेः सव्यमुधासिभागे महीमवंतं महिमानमात्रं ॥ महीधरं मंडनमंडितांगं महामहस्कं महयामि दुग्वैः ॥ ॐ आँ कों न्हीं कृष्णवर्णं सर्वल॰ हे भूधर आगच्छ २ संवौपद् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

॥ बलिमंत्रः॥

भृधराय स्वाहा । भृषरपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे भृधर इदमर्घ्य ॥ पाद्यमित्यादि ॥ (भृधरास दूध.) १३ सर्विष्ठदेवाय सविक्रमाय तन्नपात्पक्षमुपाश्चिताय । वनामरानीकपुरःसराय ददामि पुंजीकृतधान्यलाजं ॥ ॐ आँ कों न्हीं नीलवर्ण सर्वेल० हे सर्विष्ठ आगच्छ २ संवीषट् । स्वरथाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

सर्विद्राय स्वाहा । सर्विद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे सर्विद्र इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( सर्विद्रास धणे व भाताण्या लाह्या. ) १४ वैश्वानरा दिक् समुपाश्रिताय सार्विद्रदेवाय सविक-माय । कर्प्रकारमीरलवंगकोष्टैरुपस्कृतं पुण्यजलं ददामि ॥ ॐ आँ को व्हीं धूम्रवर्ण सर्वेल ॰ हे सार्विद्र आगच्छ २ संवीपट् । स्वस्थानं तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

साविद्राय स्वाहा । साविद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे साविद्र इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ ( साविद्रास कापुर, कारमीर, लवंग व कोष्ठ या सुगंधद्रव्यांनी मिश्र केलेलें पाणी. ) १५ इंद्रं वनामत्येकदंबकेंद्रं मंद्रारवं पुण्यजनस्य पक्षं । प्रत्यूहजालं विनिपातयंतं सुद्रस्य चूणैं: प्रयजे

सपुष्पैः ॥ ॐ आँ को न्हीं अरुणवर्णे सर्वल॰ हे इंद्र आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

इंद्राय स्वाहा । इंद्रपिन्जिनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्र इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (इंद्रास मुगाचें चूर्ण व फुलें, ) १६ इंद्रराज गततंद्र निर्जितारातिवर्ग निजवर्गपोपक । आशरादिप्रतिपक्ष-माश्रिताऽऽदेहि पूपयुतमुद्रचूर्णकं ॥ ॐ आँ कों चीं श्वेतवर्ण सर्वल॰ हे इंद्रराज आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

इंद्रराजाय स्वाहा । इंद्रराजपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्रराज इदमध्ये पाधमित्यादि ॥ (इंद्रराजास तांदळाचे वडे व मुगाचें चूर्ण, ) १७ समीराप्रभूमी समुद्रासमानं निजं देशभागं सदा पालयंतं । यजे रुद्र मक्षुद्रवन्यामरेंद्रं गुडापूपवर्गेरुपस्कारयुक्तैः ॥ ॐ आँ कों ऱ्हीं प्रवालवर्ण सर्वल॰ हे रुद्र भागच्छ २ संवीषट् । खस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

#### ॥ बलिमंत्रः ॥

रुंब्राय स्वाहा । रुद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इदमध्य पाद्यमित्यादि ॥ ( रुद्रास गूळ व कानवर्ले. ) १८ रुद्रजयाल्यं परिमितरौद्रक्षुद्रानेकायं वनसुरमुख्यं । मारुतविव्नं गुडपरिपिष्टैः पिष्टकवर्गेरिह महयामि ॥ ॐ आँ कों व्हीं पीतवर्ण सर्वल॰ हे रुष्ट्रराज आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आङ्गानस्थापनं ॥

### ॥ बलिमंत्रः॥

रुद्रराजाय स्वाहा । रुद्रगजपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे रुद्र इदमर्ध्य पाद्यमित्यादि ॥ ( रुद्रराजास गूळ, तांदळाचें पौठ व अंबोळी. ) १९ आमोदमाप्रोति गुणाधिकेषु विद्वेषमुङ्द्रय जनेषु यश्च । आपः स देवो गुडपिष्टयुक्तं सकैरवं दांखमुपैतु सैव ॥ ॐ आँ कों न्हीं श्वेतवर्ण सर्वल हे आप आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

आपाय स्वाहा । आपपिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ है आप इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ ( आप यास गूळ, तांदळाचें पीठ, पांढरें कमळ, शांख आंबोळी. ) २० धर्मानुरक्ताननुमादमानं पापानु-शक्तानपसारयंतं । महेश्वरायुक्तमिहाऽऽपवत्सं संपूजयेऽहं बलिना तथैव ॥ ॐ आँ कों व्हीं शंख-वर्ण सर्वल• हे आपवत्स आगच्छ २ संवापट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापनं ॥

#### ॥ बलिमंत्रः ॥

आपवत्साय स्वाहा । आपवत्सपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे आपवत्स इदमर्घ्यं पाद्यमि त्यादि ॥ ( आपवत्सास गुळ, तांदळाचें पीठ, पांढरें कमळ, इांख व आंबोळी. ) २१ पर्जन्य

पर्जन्यनिनादतुरुय—नादेह दूरीकृतवैरिलोक । स्वतर्जनीचालनतर्जितात्म वाचाटभृत्याज्यमुपैहि माद्र ॥ ॐ आँ कों व्हीं जलवर्ण सर्वल॰ हे पर्जन्य आगष्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

पर्जन्याय स्वाहा । पर्जन्यपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पर्जन्य इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ ( पर्जन्यास तूप. ) २२ जयं तनोति प्रतिरोधरोभात स्वयं तनोति स्वजानानुवृत्तेः । योऽसी जयंतो हिरदिक्षिणस्थो गृण्हातु पूतं नवनीतमेतत् । ॐ आँ क्रों न्हीं कृष्णवर्ण सर्वेस हे जयंत आगष्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहां॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

जयंताय स्वाहा । जयंतपरिजनाय स्वाहा ॥ इत्यादि ॥ हे जयंत इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (जयंतास ताजी लोणी.) २३ संकंदनापृष्टगुपदेशितारं तापप्रकाशं प्रतिभासमानं । तमोपहं भारकरदेव मेतं कुर्वे प्रहृष्टं मधुकुंददानात् ॥ ॐ आँ क्रीं व्हीं श्वेतवर्ण सर्वल॰ हे भारकर आगष्क २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

भारकराय स्वाहा । भारकरपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे भारकर इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (भारकरास गूळ व कुंदपुष्प.) २४ सत्यामरं नित्य मसत्यदूरं गोत्रद्विपद्वामपदे वसंतं । सद्धर्म-नित्यानुकृतप्रमोदं संपूजये पूर्वसपर्ययेव ॥ ॐ आँ कों ऱ्हीं दयामवर्ण सर्वल• हे सत्यक भागष्छ २ संवीषद् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

सत्यकाय स्वाहा । सत्यकपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे सत्यक इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (सत्यकास गूळ व कुंदपुष्प, ) २५ भृशं विवक्षुर्गुणवप्रसंगं भृशं दिद्दक्षुर्मुनिमुख्यसंगं । भृषामरः संश्रितवृत्रशत्रू रातु प्रमोदान्नवनीतिपढं ॥ ॐ आँ को चीं पुष्पवर्ण सर्वल• हे भृष आगष्छ २ संवौषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

भृषाय स्वाहा । भृषपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे भृष इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ (भृष यास ताजा लोण्याचा गोळा. ) २६ अथांऽतरिक्षे विहरन् विनोदं वनेषु पश्यन् सुजनोपसर्ग । जुदन् बृहद्गानुसखांऽतिरक्षभूर्णं निज्ञामाषज माददैतत् ॥ ॐ आँ को र्ह्या कुंदवर्ण सर्वल॰ हे अंतरिक्ष आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

अंतिरक्षाय स्वाहा । अंतिरक्षपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे अंतिरक्ष इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ (अंतिरक्षास हळदीचें व उडदाचें चूर्ण.) २७ पुष्णातु यः सज्जनतोपकारं मुष्णाति चाऽसज्जन-दुर्विलासं । कृपीटयोनेः सुहदेष पृषः शिवान मेतत् सपयः प्रतीच्छेत् ॥ ॐ आँ क्रों ऱ्हीं रक्तवर्ण सर्वेल• हे पूष आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

पूषाय स्वाहा । पूषपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पृष इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ (पूष यास वर्ण्याच्या घुगऱ्या व दूध.) २८ वितथाख्यं वितथीकृतारिशक्तिं प्रधानं साधुजनोपकारं । प्रतीतं दंडधराक्ष्यं प्रदक्षिणस्थं वरकट्टुन्नममर्चितं करोमि ॥ ॐ आँ क्रों ऱ्हीं इंद्रचापवर्ण सर्वल॰ हे वितथ आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

वितथाय स्वाहा । वितथपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे वितथ इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ ( वितथास सुंठ, मिरें व पिंपळ. ) २९ रक्षः पराचारकसत्वरक्षं दक्षं सुमारों विहितप्रमोदं । कालापसन्याश्रयराक्षसेंद्रं मधुप्रदानात् सुखिनो भवंति ॥ ॐ आँ कों व्हीं इंदुवर्ण सर्वल॰ हे राक्षस आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥ राक्षसाय स्वाहा । राक्षसपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे राक्षस इदमर्ध्य पाद्यमित्यादि ॥ (राक्षसास गूळ,) ३० सुगंधगंधर्वसुपर्वहस्तप्रशस्तवीणाननगानगीतं । गंधर्वदेवं धनसारपूर्वैर्गधैः समर्चे यममाश्रयंतं ॥ ॐ आँ कों व्हीं पद्मवर्ण सर्वेट० गंधर्व आगच्छ २ संवीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

॥ बलिमंत्रः॥

गंधर्वीय स्वाहा । गंधर्वपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि । इं गंधर्व इदमर्ध्य पाद्यमित्यादि ॥ ( गंध-र्वास कर्पूर व चंदन यांचा गंध. ) ३१ यो विक्रमाकांतजनप्रसंग स्तपोधनाधीशपदासभ्रंगः । स संगराज श्रितधर्मराज पवित्रदुग्धाम मुपाददातु ॥ ॐ आँ कों दीं नीलवर्ण सर्वल॰ हे भंगराज आगच्छ २ संवीषट् । स्वरथाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

॥ बलिमंत्रः॥

मृंगराजाय स्वाहा । मृंगराजपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मृंगराज इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ ( मृंगराजास क्षीराज. ) १२ मृषीकृताधर्मपरप्रभावं मृषोक्तिदूरं मृषनामध्रेयं । रक्षादपायात्तमु-दारशक्ति माषाज्ञसंतिर्पितमातनोमि ॥ ॐ आँ कों न्हीं मेषवर्ण सर्वल हे मृषदेव आगच्छ २ संबीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वामस्थापनं ॥

1107511

# ॥ बलिमंत्रः॥

मृषाय स्वाहा । मृषपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मृपदेव इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (मृष देवास उडिदाच्या घुगन्या.) ३३ तपोधना जन्यनिवारणार्थं वनाश्रमद्वारि सदा निषणां । दौवा-रिकं सेवितयातुधानं संतर्पयेऽहं वरशालिपिष्टैः ॥ ॐ आँ को न्हीं सर्वल• हे दौवारिक आगच्छ २ संवीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

दौवारिकाय स्वाहा । दौवारिकपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे दौवारिक इदमध्ये पाद्यमि-त्यादि ॥ (दौवारिकास तांदळाचें पीठ.) २४ सुशीवया तन्यितवीणया वै गायन नितांतं गुणिनां गुणोधं । सुश्रीवदेवः श्रितपाशहस्तः प्रमोदवान् मादकदानतोऽस्तु ॥ ॐ आँ कों न्हीं चंद्रवर्ण सर्वछ • हे सुश्रीव आगच्छ २ संवौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

सुप्रीवाय स्वाहा । सुप्रीवपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे सुप्रीव इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (सुप्रीवास मोदक.) ३५ विभांति पुंसां गुणसंकथा ये पुष्पावदाताः खलु यस्य दंताः । स पुष्प- दंता वरुणांतिकम्थः पुष्पाणि गुणहातु जलान्वितानि ॥ ॐ ऑ को न्हीं श्वेतवर्ण सर्वल॰ हे पुष्पदंत आगच्छ २ संवीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानम्थापनं ॥

# ॥ वलिमंत्रः ॥

पुष्पदंताय स्त्राहा । पुष्पदंतपरिजनाय म्वाहा । इत्यादि ॥ हे पुष्पदंत इदमध्यं पाद्यमित्यादि ॥ ( पुष्पदंतास पुष्प व पाणो, ) ३६ असुरकल्पसुरोऽभितिक्रियो गिरिनदादिविहारलोलुपः । वरुण-प्रांतमहीसुपाश्रितो भजतु लोहितमझसुत्तमं ॥ ॐ आँ क्रों व्हीं कृष्णवर्णं सर्वल॰ हे असुर आगव्छ २ संबोषट् । स्वस्थाने निष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

अपुराय स्वाहा । अमुरपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे असुर इदमर्घ्यं पाद्यमित्यादि ॥ (अपुराम तांबडा भात, ) ३७ संशुक्रमार्गप्रतिरोधिवाहिनीशोषं सदा यः करते प्रभावात । शोषः सपक्षीकृतयादसांपतिर्हातु प्रधौतं तिलमक्षतं च ॥ ॐ आँ क्रों व्हीं धवलवर्ण सर्वल॰ हे शोष आगच्छ २ संबौषट् स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आड्डानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

शोषाय खाहा । शोषपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे शोप इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ (शोषास तीळ व अक्षता, ) २८ रोगोपघातांगतपोधनानां दृष्टास्थिचिता मनुकंपमानं । रोगं मरूत्यक्षकृता-नुरागं सुक्षीकरोम्युत्तमकारिकाभिः ॥ ॐ आँ कों न्हीं सवितृवर्ण सर्वछ० हे रोग आगच्छ २ संवीपट् स्वाहा । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

रोगाय स्वाहा । रोगपिजनाय म्वाहा । इत्यादि ॥ हे रोग इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ (रोगास घारम्या.) ३९ नागं समागिवतयोगिनाथं नागािधनाथेन पलाियतारं । वातापसन्याश्रय माश्र-यंतं मधुप्रदुग्धैर्महयािम लाजैः ॥ ॐ आँ क्रों व्हीं शंखवर्ण सर्वल• हे नाग आगच्छ २ संवीषट्। स्वम्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानम्थापनं ॥

### ॥ बलिमंत्रः॥

नागाय स्वाहा । नागपिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे नाग इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ ( नागास साखर, दृध व भातास्या लाह्या. ) ४० मुख्यं यजे व्यंतरदेवमुख्यं यक्षेण सत्रा कृतचारसंख्यं। विख्यातकांतारविहारदाक्तं संतं प्रवेकवेरवरतुयुक्तैः ॥ ॐ आँ ऋों न्हीं मौक्तिकवर्ण सर्वेल० हे मुख्य आगच्छ २ संवीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

#### ॥ बलिमंत्रः॥

मुख्याय स्वाहा । मुख्यपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मुख्य इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (मुख्यास श्रीखंड, ) ४१ महाटदेवं प्रतिमहदहमंघहनाविष्कृतसर्वशक्ति । वीरं कुवेरं प्रवणं प्रतीतं गुडासदानेन सुखाकरोमि ॥ ॐ आँ कों इहीं श्वेतवर्ण सर्वेट हे महाट आगच्छ २ (संवौषद । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥ ॥ बलिमंत्रः ॥

मह्लाटाय खाहा । मह्लाटपरिजनाय खाहा । इत्यादि ॥ हे मह्लाट इदमध्य पाद्यमित्यादि ॥ (भह्लाटास गूळभात.) ४२ मृगगणैस्तपसाऽववशिकृतं मृगयते मुनिपं नमनायते । तमह-मत्र मृदंगनदाश्रयं परिचगमि गुडान्वितपूपकैः ॥ ॐ आँ को ऱ्हीं रक्तोत्पलवर्णं सर्वेछ० हे मृगदेव आगच्छ २ संवीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

॥ बलिमंत्रः ॥

मृगदेवाय स्वाहा । मृगदेवपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मृगदेव इदमध्यं पाद्यमित्यादि ॥ (मृगदेवास गुळाचें कानवर्छे.) ४३ धनदवामधरातलभागधीस्त्रदितनंदनमुख्यमुगदृतः। अदि-तिहृग् भवनामरपृजितो मुदितवान् भवतादिह मोदकैः॥ ॐ आँ क्रों ऱ्हीं कपिलवर्ण सर्वल॰ हे अदिते आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा॥ आह्वानस्थापनं॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

अदितये स्वाहा । अदितिपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे अदिते इदमर्घ्य पाद्यमित्यादि ॥ (अदितीस मोदक.) ४४ माचाफलस्येव णुतिर्यदाम्यादुदैति वाचाटनिवारणार्थ । मुमुक्षुसा-क्षादुदितिः सुभुंके भक्ष्यं तिलोपेतमुपास्यते सः॥ ॐ आँ को न्हीं कुंदवर्ण सर्वल हे उदिते आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ खाहा ॥ आद्वानस्थापनं ॥ 115311

# ॥ बलिमंत्रः॥

उदितये स्वाहा । उदितिपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ।! हे उदिते इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( उदितीस तिळाचें कानवलें. ) ४५ विचारि सत्कृत्यविनोदशक्ते विचारयुक्ते सुजनानुरक्ते । कृशानुबाह्याविनभागयुक्ते गृण्हातु भक्तं लवणप्रयुक्तं ॥ कृशां क्रों व्हीं अग्निवर्ण सर्वल- क्षणसंपूर्णे स्वायुधवहनचिन्हसपरिवारे हे विचारि आगच्छ २ संबीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः ॥

विचार्ये स्वाहा । विचारिपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे विचारि इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (विचारीस मीठ घालून केलेला भात.) ४६ कायेन वाचा मनसा पवित्र मावर्जयंती तपसा-मधीशं । रक्षोबहिस्था तिलपिष्टकाभ्यां संतुष्यतां संप्रति पूजनाख्या ॥ ॐ आँ कों व्हीं हेमवर्ण सर्वल॰ हे पृतने आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंतः॥

पृतनायै स्वाहा । पृतनापरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पृतने इदमर्ध्य पाद्यमित्यादि ॥ ( पृतनेस तीळ व तांदळाचें पीठ. ) ४७ पापान्महापौरुषकारिणो या राक्षासिरूपादपराय तर्जेत् । सा माहताशावनिबाधगंश्रिता कुल्मापमायच्छतु पापराक्षसो ॥ ॐ आँ क्रों न्हीं मेघवर्षे सर्वल-क्षणसंपूर्णं स्वायुधवाहनचिन्हसपरिवारे हे पापराक्षसि आगच्छ २ संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

## ॥ बलिमंत्रः॥

पापराक्षस्यै स्वाहा । पापराक्षसीपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पापराक्षिति इदमर्घ्यं पाद्यमि त्यादि ॥ (पापराक्षसांस मुगाच्या घुगच्या.) ४८ यत्र यत्र मुनयो वसंति ते तत्र तत्र तदजनय वारिणी या चरत्यविनमीशवाद्यतां सा ददातु चरको घृतं मधु ॥ ॐ आँ कों न्हीं शंखवणें सर्व-लक्षणमंपूर्णे स्वायुधवाहनचिन्हमपरिवारं हे चरिक आगच्छ र संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ ठउ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं 🛚

॥ बस्त्रिमंत्रः ॥ चरकीपरिजनाय । इत्यादि ॥ हे चराके इदमर्घ्यं पाद्यमित्यादि ॥ ( चरकीस तूप व गूछ, ) ४९ एते वास्तुतुराः समस्तवरणीं मंवामिता वाऽसतः । प्रत्यृहस्य विधायिन स्त्वपचिताः प्रत्यूहसंहारकाः ॥ अद्याऽत्रार्षिनपूजनात् प्रमुदिताः सर्वप्रभावान्त्रिता । बष्टुर्याजकभूपमात्रेशुभकु-न्नामाश्च संतु श्रिये ॥ ॐ आँ को न्हीं ब्रझेंद्रादिचम्कीवास्तुदेवतांत्यवास्तुदेवताः पूर्णार्घ्यदानेन बहु

मानयेत् ॥ पूर्णार्ध्य ॥ यस्यार्थ क्रियतं पूजा वास्तुदेवा धराधिपाः । शांतिके पौष्टिके चैव सर्व-विद्यापशांतये ॥ शांविधारां ॥ इत्थं प्रार्थनयाऽुगृह्य विदिनं सामान्यमन्यं बार्ले । सर्वे वास्तुसुराः प्रसीदन भवनाव्यंतरायास्त् यं ॥ गेहे धाम्नि विदित्सते च विविधोत्साहेऽथवा विष्टपे । संत्येतान् सकलान् निवारयत तत्सर्व सदा रक्षत् ॥ एवं जिनाधीश्वरयज्ञकाले संतर्पिताः स्वस्वविभूति-युक्ताः ॥ वन्यामगः किञ्चरदेवमुख्याः कुर्वतु शांतिं जिनभाक्तिकानां ॥ १ ॥ संपूजिता इत्यसुरेंद्र-मुख्या महामहेऽमी प्रतिभासमानाः । दशप्रकारोदितभावनेंद्राः कुर्वतु शांतिं ॥ २ ॥ मुख्या-विमी चंद्रदिवाकरी च शेषप्रहा अश्वयुगादिताराः । प्रकीर्णकाज्योतिरमत्येवर्गाः कुर्वेतु ।। ३ ॥ जिनेंद्रचंद्रस्य महामहेऽस्मिन् संपूजिताः कल्पनिकायवासाः । सौधर्ममुख्यास्मिद्शाधिनाथाः कुर्वतु ।। ४ ॥ पृथ्वीविकारात् सलिलप्रदेशादमेश दाहात् पवनप्रकोपात् । चोरप्रयोगादपि वास्तुदेवाध्वैत्यालयं रक्षतु सर्वकालं ॥ १ ॥ तिर्थक्प्रचारादशनिप्रघाताद्वीजप्ररोहाहुमखंडपातात् । कीटप्रवेशाद्पि वास्तुद्वाश्चेत्यालयं ।। २ ॥ इष्टपार्धनाय पुष्पांजलिः ॥ संस्थाप्य मध्येऽष्टदि-शास बाह्ये जलप्रपूर्णीन् सहिरण्यगर्भान् । सद्वश्वमाल्यांवुजदर्पणाढ्यान् कुंभान् यजे वास्तसमृष्टि-सिद्धचै ।। ॐ व्हीं समस्तनदीतीर्थजलं भवतु । कुंभेषु हिरण्यं निक्षिपामि स्वाहा । नेत्राय संवौ-षट् कलशार्चनं ॥ अथ पुण्याहवाचनसंकल्पः ॥ इति वास्तुविधानं ॥

पुजापाठ

# ॥ अथ ग्रहहोमविधानं ॥

श्रीमित्रलोकजनशांतिकरप्रशांति । संसारसंतिपरिभ्रमणोपशांति ॥ श्रीशांतिनाथमिनवंद्य सम-स्तशांति । होमोत्सवाय कुसुमांजलिमुिक्षपामि ॥ ॐ न्हीं श्री क्षी भूः स्वाहा होमप्रस्तावनाय पुष्पांजिलः ॥ १ ॥ मेरी गंभीरनादा प्रविततकहलाशंखढकामृदंगाः । प्रध्वातध्वानधंटा झणझण-रवसञ्झर्शरादिप्रघोषैः ॥ रंगद्गंगातरंगोद्भवतुमुलरवाशंकितेः क्षुम्यदिष्धध्वानैरेकैः प्रगर्जद्घनरवस-हशैः श्रीजिनांधि यजामः ॥ ॐ न्हीं पुष्पाक्षतं विनिक्षिप्य ध्वानकेन वाद्यमुद्धोषणं ॥ (येथे सकल वाद्यांवर फुलें व अक्षता टाकृन, सकल वाद्ये वाजविणें.)

# ॥ अथ पंचकुमारपूजा ॥

उत्वातपृरितसमीकृतसंस्कृतायां पुण्यात्मनीयभगवन्मखमंडपोर्ग्या । वास्त्वर्चनादिविधिलिन्धम-खादिभागं वेद्या यजामि शिक्षाभृद्दिशि वास्तुदेवं ॥ ॐ व्हीं हे वास्तुकुमारदेव अव आगच्छ २ संवौषट् स्वाहा । ॐ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापसिन्निभीकरणं ॥ १ ॥ ॐ व्हीं हे वास्तुकुमारदेव इदमर्घ्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं चर्रं दीपं धूपं फलं बिलं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा ॥ शांतिधागं ॥ १ ॥ आयात भो वायुकुमारदेवाः । प्रभोविद्यारावसराप्रसेवाः । यज्ञांगमुद्रेदसुगंधि-

शांतमृद्वायुना शोधवताऽव्वरावी ॥ ॐ व्ही हे वायुकुमारदेव सर्वविक्षविनाशन महीं पृतां कुरु २ हुँ फट् स्वाहा । परदर्भपृत्रेन मुभि सम्माजयेत् ॥ १ ॥ ॐ व्ही हे वायुकुमारदेव अब आगच्छ र संबोपर स्वाहा । ॐ॰ अत्र निष्ठ २ तरु स्वाहा । ॐ ऱ्हीं॰ अब मम सन्निहितो भव २ वषट् माहा ॥ आह्वानस्थापनमनिर्धाकरणं ॥ ॐ न्हीं हे बाबुकुसारदेव इदमर्ध्यमित्यादि ॥ २ आयात भी मैवकुमारदेशः प्रसोदिहासवमसमयेवाः । गुण्हीत यज्ञं समुदीर्णशंपा गंधीदकैः प्रोक्षत यज्ञभूमिं ॥ ॐ न्हों मेवकुमारदेव घरां प्रक्षात्वय २ अंहंसंबंझंटं क्ष फट् म्वाहा । षड्दर्भ पृलोपात्तजलेन भृभिं मिचेत ॥ ॐ ्हीं हे मेवकुमारदेव अत्र आगच्छ २ संवौषट् खाहा । ॐ॰ अव तिष्ट २ ठठ म्बाहा । ॐ॰ अव मम सिंशिहतो भव २ त्रपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थाप-नसन्निधीकरणं ॥ हे मेघकुमारदेव इदमर्घ्यमित्यादि ॥ ३ ॥ आयात भो वन्हिकुमारदेवा आदानिव-द्यादिविधीयमेवाः ! भजध्विमञ्जां समित्रां समोवीं ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥ ॐ व्हीं विन्ह कुमाग्देव व्वल प्रवल अभिनतजमें म्वाहा । यड्दर्भपृलानलेन भूभि व्वालयेत् ॥ ॐ न्हीं हे वन्हिकुमारदेव अत्र आगच्छ २ संवौपर् म्याहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहितो भव वपट् खाहा ॥ आद्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ हे वन्हिक्मारदेव इद्मर्घ्यमि-त्यादि ॥ ४ ॥ नागाः समुत्याय महीमुदेत्य संचारशीलाः नुग्रिनः समर्थाः । जिनाध्वरे पष्टिसह-

स्रमंख्याः प्रतृष्यताऽनेन मुधारमेन ॥ ॐ इं। भुः षष्टिमहस्रमंख्येभ्यो नागेभ्योऽमृतांजिं प्रिप्तं-चामि स्वाहा । ईशान्यां दिशि नागमंतर्वणं ॥ ॐ ईं। हे नागकृगारा अत्र आगच्छत २ संबीषट् स्वाहा । ॐ॰ अन तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम मिक्किह्ता भवत २ वपट स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्धीकरणं ॥ हे नागकुमारा इदमर्धिमत्यादि ॥ इति पंचकुमारपृजा ॥

## ॥ अथ क्षेत्रपाठपूजा ॥

क्षेत्रपालाय यज्ञेऽस्मिन्नेतन्क्षेत्राधिरक्षणे । बल्टि दास्यामि दिश्यग्नेत्रीयां विव्वविद्यातिने ॥ ॐ आँ कों न्हीं हे क्षेत्रपाल अत्रावत्गवत्तर मंबीषट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आङ्गानस्थापनमिन्धिकरणं ॥ श्रीजैनिर्विबां कितरत्नमौलि माणिकपचुडामणिनामिचुडं । श्रीखंडसींमिश्रितवारिणाऽहं श्रीब्रह्मदेवं वरमर्चयामि ॥ ॐ न्हीं ब्रह्मदेवाय जले समर्पयामि ॥ १ ॥ मिंदूररत्नोक्षिद्यभागं मपाटिरत्नत्रयभासिबाले । काश्मीचंद्राचितचंद्रनेन श्रीब्र० ॥ ॐ न्हीं ब्र० ॥ गंवं ॥ २ ॥ जिनेशपादाचितकल्पवह्णीप्रसृनगु-च्छामलकर्णपूरं । शाल्यक्षतेः शुभ्रतरैरखंडैः श्रीब्र० ॥ ॐ न्हीं ब्र० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ रत्नो- ज्वलक्षेडलकांतवर्णं सहन्तकंठाभरणाभिगमं । मंदारजातिवक्षरप्रमृनैः श्रीब्र० ॥ ॐ न्हीं ब्र० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ चत्रभुं जं दक्षिणपाणिपगं लीलारविंदं दुरगोरभूगं । क्षीरानशाल्यनघृतान्नभक्ष्यैः

1125411

श्रीविश ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ चरं ॥ ५ ॥ आमोदहरनं धृतवीजपूरं खड्गैकहरनं भयदानहरनं । दीपैरधूमँगिमरनर्दापैः श्रीविश ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ विशालविश्वास्पदगौरहारमलंकृतं स्यामलबाहुपूरं । दशांगकालागुरुधूपधूमः श्रीविश ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ धृपं ॥ ७ ॥ सुद्विच्यवस्यं कलद्वयं नृपुरचारपादं । नारंगपुगास्रक्तैः मिताश्रं श्रीविश ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ ॐ व्हीं विश्व । चेत्रविश्व विश्व प्रविश्व ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ ॐ व्हीं विश्व ॥ ४ विश्व ॥ ४ विश्व ॥ ४ विश्व ॥ दिश्व विश्व ॥ विश्व ॥ विश्व विश्व ॥ इत्य विश्व ॥ विश्व विश्व विश्व ॥ स्व विश्व विश्व विश्व ॥ इत्य विश्व । जनपादनक्तं । सक्तानुरक्तं वरदान्त्रक्षं ॥ यक्षेद्रमेनत्यदविभवानां शांतिं प्रकुषे वरदानिधारा ॥ शांतिधारां ॥ ॥ अध्य प्रयाहवाचित्रा ॥ शांतिधारां ॥

श्रीनि जैरेशाधिपचऋपूर्वमित्यादिपठेत ॥

॥ अथ दर्भस्थापना ॥

पविनभूभि परिता दिशास प्राँदिकामु प्रथितात प्रशस्तान । अशेषित्रक्षोण्शमाय दर्भान् संस्था-प्यामा हरितान क्रमेण ॥ १ ॥ ३० न्हीं द्र्षमथनाथ तमः स्टांडा । ब्रह्मादिद्शदिभुद्भीः ॥

१ प्रेष्ठ ५० परा.

॥ अथ भूम्यर्चनम् ॥

गंधहराभिः परित प्रितिका कारमिरमारेण कृतान्येश । सुराधिशुष्पत्रकरां घरित्रीं यज्ञे।विता सांप्रतमर्चयामि ॥ २ ॥ ॐ न्हीं सृः स्वाहा । सृस्मिदेवते इदं जलादिकमर्चनं गुण्ह २ । जलर्गधादिभिक्ष स्म्यर्चनं ॥

# ॥ अथ दर्भामनं ॥

दर्भ प्रस्तीयं वस्त्रं वा वेत्रासनमधोऽपि वा । अत्रोपवेशनं कृवें वाम पल्यंकयोगतः॥३॥ ॐ ऱ्हीं अई क्ष्मं ठठ मम दर्भामनं करोमि म्वाहा॥

# ॥ अथ पीठस्थापनं ॥

श्रीमदेविनकायिकन्नरमहाविद्याधरेः मेवितं । रत्नस्वर्णमयं जिनेंद्रभवने राराज्यमानं सदा ॥
तिर्थिधिश्वरजन्मसञ्जनजर्लः पृतं महामदरं । नत्वा पीठिमिदं निवेज्य च यजे संस्थापनार्थं
विभोः ॥ ४ ॥ ॐ व्हां अर्ह ६मं ठठ श्रीपीठस्थापनं करोमि स्वाहा ॥ ॐ व्हां सम्यग्दर्शनाय नमः स्वाहा । होममंडपत्रत्यिविहतपीठस्थापनार्चनं ॥ (यथे होमकुंडाच्या पश्चिमेस पीठ हेवृन त्याम अर्ध्व देणे, )

11१६६।

## ॥ अथ प्रतिमास्थापनम् ॥

श्रीहोमभंडपपुरोदिशि भाममाने नन्भंडपे विहित्न जुरुमंद्र ग्रे ॥ संस्थापिते जिनपतेः प्रतिबिंबमे-तदानीय होमविधये निद्धामि पीठे ॥ ५ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहीं जगतां सर्वशांतिं कुर्वन्तु श्रीपीठे प्रतिमाम्थापनं करोमि स्वाहा । श्रीपीठे प्रतिमाम्थापनं ॥ (येथें त्या पीठावर श्रीजिन-प्रतिमा ठेवणें व त्या प्रतिमेवर पुष्पाक्षता टाकणें.)

# ॥ अथ श्रीजिनार्चनं ॥

देबो दैत्यः किन्नरः खेचरेंद्रो यक्षो रक्षश्रंद्रम्यादयश्च । नामं नामं यं समराधयंति ध्येयं ध्येयं नं जिनं पृजयामि ॥ ६॥ ॐ व्हीं अई नमः परमेष्टिने जलं निर्वपामि स्वाहा । एवं गंधाचष्ट-विधार्चनं कुर्यात ॥

## ॥ अथ चक्रवयार्चनं ॥

तीर्थेदार्थाविहारे समवग्तिपृषेदेद्यतिधाजमाने । श्रीसहाक्षेत्रमृष्टि स्फुरद्रुविकरणे:शोभितंधर्मचकं ॥ यद्रामानिस्म पूर्व सुरनस्यवर लोडाविस्थापनाने । नत्य चक्रप्रयं श्रीजिनपनिविलसद्यज्ञभूमौ यजामि ॥ ० ॥ व्येन्त्री प्रमेखवाय अधितित्तरे वर्षाद्य । अक्षप्रयार्थनम् ॥ ॥ अथ छत्रत्रयाचनम् ॥

उर्ध्वाऽघोमध्यभेदात् त्रिभुवनमहिनं लांछनं श्रीजिनेशो । मुक्तालंभूषणैकं मणिकनककनत्तंगि बाभिरामं ॥ शुंभद्दे हूर्यदं इं चकचिकतशरशंद्रबिंबत्रयामं । यज्ञेऽस्मिन्नेतदासेचनकमथ यजाम्यात-पत्रत्रयं च ॥ ८ ॥ ॐ ऱ्हीं श्वेतछत्रत्रयश्चियै स्वाहा । छत्रत्रयार्चनम् ॥

॥ अथ श्रुतपूजा ॥ जाता सर्वज्ञवक्त्राद् गणधरनिकरैर्विम्तृता वीघ्रबोधै । रंगोपांगादिभेदैस्तदनु मुनिजनैश्चापि हम्भा-विशेषात् ॥ श्रेयोमार्गप्रकाशे स्फुटरुचिविलसद्दीपिका सर्वलोक-व्यापारस्य प्रमाता तिमुवनम-हिता शारदा पुज्यतेऽद्य ॥ ९ ॥ ॐ व्हीं सरस्वत्ये नमः जलं ॥ प्रतिमादक्षिणभागे वाग्दे वतार्चनम्॥

॥ अथ गणधरपूजा ॥ सिद्धांतसृत्तिभ्तंकीर्णे थ्रुतस्कंधवने घने । थ्रुतकेवलिनः पादौ पूजयामि महामुनेः ॥ ॐ न्हीं गणधरपरमेष्ठिने जलं ॥ प्रतिमावामभग गणधरार्चनं ॥

॥ अथ यक्षार्चनम् ॥ श्रीमज्ञैनंद्रमार्गे प्रमुदिनहृदयः साधुलोकोपकारी । मिथ्यादृष्टिप्रयोगप्रकटितनिखिलोन्मार्गविध्वं-सनोत्कः ॥ नानापुण्यप्रदेशप्रविहरणपटृविकियाशक्तियुक्तः । श्रीमान् यक्षाधिराजः प्रनुरतरमहः

110391

पृज्यते पुण्ययज्ञे ॥ ११ ॥ ॐ ऱ्हीं कलियुगप्रबंधदुर्मार्गविनाशनपर सन्मार्गप्रतिपालिन् भगवन् यक्षेश्वर जलादिकमर्चनं गृहाण २ इत्यादियक्षार्चनं दक्षिणे ॥

# ॥ अथ शासनदेवतार्चनम् ॥

रोके सत्वानुकंपां परपरमजिनेंद्रोक्तसर्स्रमंसेवां । दक्षां न्यक्षां मुमुक्षुवजमपि परमा**दादरादानमंतीं** ॥ स्याद्वादन्यायखद्गक्षिपतकालियुगानेकदुर्मार्गकक्षां । यक्षीं यक्ष्यामि यज्ञे तिजगदिषपतेः सर्वविद्यो-पशांत्यै ॥ १२ ॥ ॐ ऱ्हीं कलियुगप्रबंधदुर्मार्गविनाशनपरे सन्मार्गप्रतिपालिनि भगवति यक्षिदेवि जलादिकमर्चनं गृहाण २ इत्यादिशासनदेवतार्चनं वामे ॥ ॐ व्हीं उपवेशन भूः शुध्यतु स्वाहा होमकुंडपूर्वभागे दर्भपूलेन उपवेशनभूमिशोधनं ॥ ॐ ऱ्हीं परमब्रह्मणे नमोनमः। ब्रह्मासनेऽहं उपविज्ञामि स्वाहा । होमकुंडाग्रे होतुरुपवेषानं ॥ ततः । ( येथें होम करणाऱ्यानें होमकुंडापुढें मांडलेत्या पाठावर बसणें व त्यानंतर ) ॐ व्हीं स्वस्तये कलशमुद्धारयामि स्वाहा । पुण्याहक-लशमुद्धत्य होमकुंडदक्षिणमागे स्थापनं ॥ (होमकुंडाच्या उजन्या बाजूस पुण्याह कलश उचलुन ठेवणें.) ॐ ऱ्हीं स्वस्तये मंगलकुंभंस्थापयामि स्वाहा । वामे मंगलकुंभस्थापनं ॥ ( डाव्या बाजूस मंगलकुंभ ठेवणें.)

॥ अथ होमकुंडार्चनं ॥

त्रिकोणमुज्बलज्वालं रक्तरबस्तिकलांलनं । ब्रह्मरेफाधरोपेतं दिक्कोणं शिषिमंडलं ॥ १३ ॥ रक्तमृन् णैन कुंडेऽरिमक्तिमंडललेखनम् ॥ (येथे अधिकुंडांत तांबच्या रंगानं त्रिकोण अभिमंडल काढणं,) तिथिदेवैर्यहैर्भावनादिदेवैदिगीश्वरेः । परिष्कृतमिदं शांत्ये होमकुंडं यजामहे ॥ १४ ॥ ॐ न्हीं निरंजसे नमः इत्यादिजलैदेभैर्गधादिगिश्च कुंडाचेनं ॥

॥ अथ अग्निसुंधुक्षणंुं॥

संशुष्कदर्भाग्रविलमवान्हिञ्वालकलापैरिव मधनीधिः । श्रेलोक्यशांतिप्रदह्योमकुंडे दर्भाग्नसंधिक्षणमा तनोमि ॥ १५॥ ॐ ४ र ४ अक्षि स्थापयामि स्वाहा । अग्निमंडले पविवाग्निस्थापनं । अनिमंध्रिषणं करोमि स्वाहा । अग्निसंबुक्षणम् ॥ ( या मंत्रानं अग्निमंडलांत विस्तृ ठेवृन पेटविणें, )

॥ अथ अग्निकुमारपूजा ॥

श्रीमञ्चलाकापुरुषप्रतीतगर्भान्वयाचार्याष सालित्याम् । संसिष्टये यः पुरुषैः प्रणीतो वन्हिं तुमाः ह्य समर्चयेऽद्य ॥ ॐ आँ कों व्हीं रक्तवर्ण तर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनयुवतिजनसहित है अक्षिकुमारदेव अत्र आगच्छ २ संबोषट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र सम्बाहा । ॐ॰ अत्र सम्बाहा । ॐ॰ अत्र सम्बाहा । अपनानन्या समर्गविधीयरणां ॥

॥१६८॥

#### ॥ अष्टकम् ॥

अंबरसिंधुसमुद्धृतनीरैश्चंदनचंद्रयुतं रितशितैः । विद्यममृहविनाशनदक्षं वन्हिकुमारमहं परिचाये ॥ 🕉 ऱ्हीं वन्हिकुमाराय जलं॥ १॥ कुंकुमचंद्रममन्वितरांधैर्गधिवलोभमुदन्मदभुगैः। विम०॥ ॐ न्हीं व॰ गंधं ॥ २ ॥ शालिमनोहग्तं इलप्जेशंद्रकलापकगैरिव गौरैः । विष्ठ० ॥ ॐ न्हीं व॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ कृंदमुकैग्वचंपकनीपाशोकमगजमुत्वैर्यपुष्पैः । विष्न॰ ॥ ॐ न्हीं व॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ भक्ष्यविशेषसमंचितहव्यैः सर्वहपीकसुखामृतमारैः । विम् ॥ ॐ न्हीं चरं ॥ ५ ॥ दुरितभूरितमानिक्रंवैर्भुरिलमन्मणिदीपकदंवैः । विष्ठ० ॥ ॐ व्हीं व० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ चंद्रपटीरसकुंकुमजातैर्भूपितदिग्विवरैर्वरधूपैः । विझ॰ ॥ ॐ न्हीं व॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पूगकपित्थ-मनोहरजंबृचाम्तरामलकादिफलीघैः । त्रिम॰ ॥ ॐ व्हीं व॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ जलमलेयजहद्या-मोदशाल्यक्षतार्द्यर्विरचितमह मुन्नैर्जेनपादानभक्तया ॥ इह सकलजनानां पापतापोपशांत्यै वरमन-लकुमारस्याऽग्रतः संद्घेऽद्यं ॥ अद्यं ॥ शातिधारां ॥

॥ अथ तिथिदेवतार्चनम् ॥ यक्षादिदेवाः प्रथिताः पुरोगाम्तिथिप्रभावस्य विधौ धुरीणाः । जिनाधिराजस्य पवित्रयज्ञे सुखप्रदाः पंचदशापि मंतृ ॥ ॐ हीं क्रों प्रशस्तवर्ण मर्वलक्षणसंपृणेम्बायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवारा हे पेचदशापि मंतु ॥ ॐ व्हीं क्षीं प्रशास्तवर्ण मवेलक्षणसंपृणेम्बायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवारा हे पंचदशतिथिदेवता अत्र आग्च्छ २ मंबीपट् म्बाहा । ॐ अब तिष्ठत २ ठठ खाहा । ॐ० अब मम मक्षिहिता सात र धपट्र स्वाहा ॥ छाहानस्थापनर्नाकारीयरणं ॥ हे पंचदश तिथिदेवता इदमर्घामित्यादि ॥ प्रथममेखलायां निथिदेवनार्चनम् ॥

### ॥ अथ नवग्रहाचनम् ॥

आदित्यादिमहाग्रहा निजनिजम्फुर्जिद्गानाशितोः । माम्याऽमाम्यद्शाः शुभाऽशुभलस्कार्यगदाः नक्षमाः ॥ रिनत्यं मेरुपरीतयः स्थियतः विद्यतः विद्यतः प्राणंतु ते धार्मिकान् ॥ ॐ व्हीं औं गरा॰ हे नत्रग्रहदेवा अत्र आगच्छत २ संवीपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम मिन्निहिता भवत वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थाः पनसन्निधीकरणं ॥ हे नवग्रदेवा इदमर्घ्यगित्यादि ॥ दितीयमेखलायां नवग्रहार्चनम् ॥

# ॥ अथ चतुर्णिकायामरेंद्रार्चनं ॥

भारवंतो भवनामरा वनसुरा ज्योतिष्कदेवा स्तथा । कल्पांचिह्नभवान्विता इति चतुर्भेदः सुराधी-श्वराः ॥ नानाद्यक्तियुताः पुराजितमहापुण्याद्यप्रारभवाः । पृज्यंते जिनराजयज्ञसमये सकार्यमं-सिद्भये ॥ ॐ व्हीं कों व्हीं प्रदा० हे चतुर्णिकायामरदेवा अत्र आगच्छत र संबोपट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठत र ठठ खाहा । ॐ० अत्र मम सिन्निहिता भवत र वपट् स्वाहा । आज्ञानस्था-पनमिन्निधीकरणं ॥ हे चतुर्णिकायामरदेवा इद्मर्ध्यमित्यादि ॥ तृतीयमेखलायां चतुर्णिकायामरं-इार्चनं ॥ 1126311

# ॥ अथ दिक्पालकपूजा ॥

कल्पाणेषु जिनेश्वरम्य निचया भक्त्यां च शकाज्ञ्या । स्थित्या दिशुं नितांकवाहनवध्रास्तप्रभावान्त्रिताः ॥ यं निञ्जित परप्रयुक्तविविधप्रत्यृहहजातं तथा । तानिद्रादिदशाधिपान दशविधानंचामि होमोत्सवे ॥ ॐ आं कों कीं प्रश् हे इंद्रादिदशकोकपात्या अत्र आगच्छत २
मंबोधर् स्वाहा । ॐ० अत्र निष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम मिलिहिता भवत २
विपर् स्वाहा ॥ आह्यस्थापनमिलिधीकरणं ॥ हे इद्रादिदशालोकपात्या इद्मर्ध्योमित्यादि ॥ इति
दिक्षालकार्चनं ॥

## ॥ अय आज्याहुतिः॥

खुवेण वाऽश्वत्यद्लेन नव्यं गव्यं घृतं मंत्रममनमेतत् । अपिच्छतं प्रविताऽितकुंडे जुहोमि वारं शत्मष्टयुक्तं ॥ १ ॥ ( डावानं किंवा विषयलत्शाच्या पानानं ताजं तृप वेजन, पुढील मंत्राने होमकुंडांत आहृति देणें. )

#### ॥ आज्याहृतिमंत्रः॥

ॐ न्ही अर्रोत्मद्धकेवलिन्यः स्वानः । ॐ न्हीं पन्यक्षांनिः हित्तेन्यः स्वाहा । ॐ न्हीं सबन् प्रह्वेवेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं दुर्गनेहाद्विभाः न्याहा । ॐ ती त्रालोकगालकेभ्यः स्वाहा ।

110011

ॐ न्ही अमीद्राय स्वाहा॥ पडेतान् मंवान् अष्टादशकृत्वः पुनरावर्तनेनोञ्चारयन् प्रत्येकमा-ज्याहुतिं कुर्यात्॥ (आज्याहृतीचं मंत्र ६ आहेत. हें मंत्र फिरून फिरून १८ वेळा ह्मणावं व प्रत्येक मंत्राने तुपाची आहित देणें. ) तरेणं पीठिकामंत्रैः कुसुमाक्षतचंदनैः । मिश्रांबुपूर्ण-पाणिभ्यां कुर्वतु परमेष्ठिनां ॥ २ ॥ ॐ न्हीं अर्हतपरमेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ न्हीं सिद्भपरमेष्ठि-नस्तर्पयामि । ॐ इँ आचार्यपरमेष्टिनम्तर्पयामि । ॐ इँ। उपाध्यायपरमेष्टिनस्तर्पयामि । ॐ इ सर्वसाधुपरमेष्ठिनस्तर्पयामि ॥ ग्रंधपुरपाक्षतदर्भखंडान्यितज्ञलेन मितपात्रस्थितेन पंचपरमेष्ठिन स्तर्पयामि॥ (येथें गंध पुष्प अक्षत दर्भग्तंड व पाणी ही इव्वें दोनी हातांत घेऊन वर सांगितलेल्या अहंत्परमेष्टी आदिकरून पंच परमेष्टीम तर्पण करणें.) ॐ हीं आग्न परिषंचयामि । क्षीरंण अग्निपर्युक्षणं ॥ (येथं यामंत्रानं अग्नीत दुधाचा सितींडा देणे. ॐ न्हीं अहीरिमद्धकेविलनिमिर्वाथदेवता महाग्रहदेवताः सुरँद्रादयो दिक्पाला अमीम सर्वेऽप्येते अघोरहोमैराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । ताप्रमाद्म्य यजमानम्य शांतिर्भवतु । संघरय शांति भंवत् । राज्ञः शांतिभंवतु गृह्म्य शांतिभंवतु । लोकम्य शांतिभंवतु । जलाधारानिपातेन ।। वार्थना ॥ इति आज्याहतिः ॥ (येथं या वरील मंत्रानं जलधारापूर्वक प्रार्थना करणें, याप्र-माणं आज्यादृति करणं.)

# ॥ अथ समिधाहुतिः॥

पलाशजाता मधुरप्रयुक्ता आहं।स्विद्धत्थतहप्रसृताः । आद्राः सृतृत्ताः कथितप्रमाणाः करेण सम्यक् समिधा जुहोमि ॥ (पळस, रुई, पिष्पळ, खैर, व चंदन आदिकरून ह्या झाडांच्या ढाळीचीं लाकडें यांम समिधा ह्मणतात. ) ह्या थोड्या आंलसर, गोल व वीतीच्या प्रमाणाच्या आसा-व्यात. अशा ह्या मीमधा अभीम आहुति देणें.

## ॥ समिधाहतिमंत्रः॥

अँ न्हाँ न्हीं न्हें न्हीं न्हः असिआउमा सर्वशांति कुरु २ स्वाहा ॥ अनेन मंत्रेण समिद्धिराहुतयः । करेण होतव्याः ॥ इति समित्रा होमः । (या मंत्राने समित्राहुति हाताने १०८ वार करणें, ततः पृवंवत पडण्याहृतिः पंचतर्पणेकपर्युक्षणःनि ॥ (सिम्बाहुति केत्यानंतर पृवी सांगित्वयाप्रमाणें अञ्चाहृति, पंचतर्पण करून असीम एक वेद्धा दुधाचा सितादा देणें, ) विश्वे देवताधिष्ठितमहायंत्र प्राणभृतस्य मृत्यमंत्राभिषेयरूपा अहत्परमेष्टिनः सिद्धाः सुर्यः पाठकेंद्राः सर्वसाधवश्चेते महानुभावाः समित्रो होमेगराविताः प्रसद्धांतो भवंतु । तत्रमाह तस्य यज्ञमानस्य शांतिर्भवतु । संवस्य शांतिर्भवतु । स्वत्यय शांतिर्भवतु । सर्वस्य शांतिरभवतु । सर्वस्य शांतिरभवत

## ॥ अथ ठवंगाहृतयः॥

लवंगगंधाक्षतशालिराजातिलाज्यसद्गुग्गुलकुंकुमं च । कर्पृरलाजागमशकेरं च शृगाक्षमात्रं मिलितं जुहोमि ॥ (लवंग, गंध, अक्षत, भात. तीळ, तृष, गुगळी, केशर, कापूर, भाताच्या लाह्या. अगर व साखर ह्या सर्व जिनसा कुट्टन आवळ्या एवळ्या गोळ्या १०८ बांधून आहति देणें.)

॥ लवंगाइतिमंत्रः ॥

ॐ न्हाँ अहंद्र्यः स्वाहा । ॐ न्हीं सिद्धेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनधर्मेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनाकेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हां जिनचैत्येभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनचैत्यालयेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं
सम्यग्दर्शनाय स्वाहा । ॐ न्हीं सम्यज्ञानाय स्वाहा । ॐ न्हीं सम्यक् चारित्राय स्वाहा । ॐ न्हीं
जयाद्यष्टदेवताभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं सोहिण्यादिषोडशिवद्यदेवताभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं चतुर्विशतियक्षेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं चतुर्विशतियक्षाभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं दशिवधभवनवासिभ्यः स्वाहा ।
ॐ न्हीं अष्टविधव्यंतरेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं पंचविधव्योतिगिद्रेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं द्वादशकस्वाहा । ॐ न्हीं अष्टविधव्यंतरेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं पंचविधव्योतिगिद्रेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं द्वादशकस्वाहा । ॐ न्हीं अष्टविधव्यंतरेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं पंचविधव्योतिगिद्रेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं द्वादशक-

ॐ न्हीं अमींद्राय स्वाहा। ॐ स्वाहा। भुः स्वाहा। भुवः स्वाहा। स्वः स्वाहा।। एतान् सप्तविंश-तिमंत्रान् चतुर्वागनुचार्य प्रत्येकलवंगादिइव्येगहतिकुर्यात् ॥ इति लवंगादिइव्याहृतिः ॥ (हे २७ मंत्र ४ वेळा उद्यार्म लवंगादिइव्याच्या गोळ्या १०८ प्रत्येक मंत्राने आहुति देणे. याप्रमाणे लवंगाहुति करणें. ) ततः पूर्ववत् षडाज्याहुतिपंचतर्पणैकपर्युक्षणानि ॥ (लवंगाहुति केल्यानंतर पूर्वी सांगितत्याप्रमाणं आज्याहुति आदि सर्विविधि करणं. ) अहदादयो नवदेवताः सम्यग्दर्शनज्ञा-नचरित्राणि जयाद्यप्टदेवता राहिण्यादयो विद्यादेव्यश्च । गामुखादया यक्षेद्राश्चकेश्वर्यादयः शास-नदेवताश्च । असुरेंद्रादयः सर्वे सुरेंद्राः श्रीत्रभृतयो दिकन्यका इंद्रपौरस्त्यदिक्पाला अमीदश्च । एते सर्वेऽपि देवता लवंगादिहांमै राराधिताः सुप्रसन्ना भवंतु । तत्प्रसादादस्य यजमानस्य शांति-र्भवतु । संघस्य शांतिर्भवत् । राज्ञः शांतिर्भवतु । गृहस्य शांतिर्भवतु । लोकस्य शांतिर्भवत् जलधारानिपानेन प्रार्थना ॥ ॥ अथ अञ्चाहुतयः ॥

शाल्योदनक्षीरविचित्रभक्ष्यैः पववान्नसर्पिः मिनपायसं च । सुस्वादपक्वं कदलीफलं च शृगाक्षमात्रं मिलितं जुहोमि॥ ( तांदळाचा भात, दृघ, लाडू वगैरे भड़यपदार्थ, पक्वान, तूप, शुभ्रखीर व खादयुक्त केठं हा सर्व जिनमा एकत कम्न कालकृत आवळ्या एवट्या गोळ्या १०८ बांधृन आहुति देणें.)

पुजापाठ

# ॥ अन्नाहुतिमंत्रः ॥

ॐ सत्यजाताय नमः । ॐ अर्हजाताय नमः । ॐ परमजाताय नमः । ॐ अनुपमजाताय नमः ॐ स्वप्रदाय नमः । ॐ अचलाय नमः। ॐ अक्षताय नमः। ॐ अव्याबाधाय नमः । **ॐ अनं** तज्ञानाय नमः । ॐ अनंतदर्शनाय नमः । ॐ अनंतर्वायीय नमः । ॐ अनंतसुखाय नमः ॐ निरजसे नमः । ॐ निर्मछाय नमः । ॐ अच्छेद्याय नमः । अभेद्याय नमः। ॐ अज-राय नमः। अमराय नमः। ॐ अप्रमेयाय नमः। ॐ अगर्भवासाय नमः। ॐ अक्षीभ्याय नमः। ॐ अविलीनाय नमः। ॐ परमपुरुषाय नमः। ॐ परमकाष्ठायोगरूपाय नमः॥ ॐ लोकाम्रनि-वासिने नमः । ॐ परमसिष्ठेभ्यां नमः । अर्हृत्सिष्ठेभ्यो नमः । ॐ केविलिसिष्ठेभ्यो नमः । ॐ अंत-कृत्सिक्षेभ्यो नमः। ॐ परंपरिसद्भेभ्यो नमः । ॐ अनादिपरंपरितद्भेभ्यो नमः। ॐ अनाद्यनु-पसिक्षेभ्यो नमः । ॐ सम्यग्द्रि २ आमज्ञभव्य २ निर्वाणपूजाई २ अम्रीद्राय स्वाहा । सेवा-फलं षट्परमस्थानं भवतु । अपमृत्युविनाशनं भवतु । समाधिमरणं भवतु ॥ ततः पूर्वोक्तमंत्रेण पडच्याहृतिपंचतर्पणंकपर्यक्षणानि ॥ पीठिकामंत्रैःपट्विशकेद्मिकैः प्रतिमंत्रैस्विवारानुचारितैः प्राक्संख्याय अज्ञाहुति विद्यात ॥ इत्यन्नाहृतयः ॥ (या अन्नाहुतीचे मंत्र ३६ आहेत. मंत्र रे वेळा डचारून प्रत्येक मेवानं अझाहुतीच्या गोळ्या १०८ आहुति देणें. त्यानंतर पूर्वी

सांगितस्याप्रमाणं आज्याहृति आदि सर्वविधि करणं. याप्रमाणं अन्नाहृति करणं. ) परमपीठिका-रूपदिव्यमंत्राभिधेयास्तेऽनादिसिद्धाः जातिमंत्ररूपार्हन्मंत्रादयोऽन्नाहृतयः समाराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्प्रसादादस्य यजमानस्य शांतिभंवतु । संघस्य शांतिभंवतु । राज्ञः शांतिभंवतु । गृहस्य शांतिभंवतु । लोकस्य शांतिभंवतु । जलधारानिपातेन प्रार्थना ॥ इत्यन्नाहुतयः ॥ ॥ अथ पूर्णोहृतिः ॥

जिनेश्वराणां च तिथीश्वराणां ग्रहामराणां च दिशाधिपानां । अभिश्रसादाहुतिदिव्यमंत्रैराज्येन पूर्णाहुतिमातनोमि ॥

# ॥ पूर्णाहुतिमंत्र ॥

ॐ ऱ्हीं तिथिदेवाः पंचद्श प्रसीदंतु । ग्रहदेवाः प्रत्यवायं पराभवंतु । भावनाद्यो हात्रिशदिंद्राः प्रमोदयंतु । इंडादयो विश्वदिकपालाः पालयंतु । अमींद्रमौल्युद्धवोऽप्यिमदेवः प्रसन्तो भवतु । होषाः मर्वेऽपि देवता एते राजानं विराजयंतु । दातारं तर्पयन्तु । संघं च श्वाघयंतु । वृष्टिं वर्षयंतु । ईतिं निधातयंतु । मारिं निधारयंतु ॥ ॐ नमोऽईते । मगवते । श्रीशांतिनाथाय । शांतिकराय । केवलदर्शनप्रध्वलनाय । पृणांहतिध्वलितज्ञानाय । संपृणेफलार्थ पूर्णाहुतिं विद्यहे ॥ पूर्णार्थं ॥

हैं इति पृणींहुतिः ॥ (या मंवांनीं तृपाची धार एकसारखी अमीवर घरणे व मंत्र संपल्यानंतर अमीम पृणींर्घ्य देणे याप्रमाणें पृणींहुति करणें.)

## । अथ शांतिमक्तिः॥

शांतिजिनं शशिनिर्मलवस्त्रं इत्यादि पठेत् ॥ इति त्रहहांमविधानं समाप्तम् ॥

# ॥ अथ जलहोमिवधानं ॥

श्रीमत्सुरंद्रभवनेंद्रनरंद्रवंद्यं पृज्यं जिनंद्रमभिवंद्यं मुनींद्रवंद्यं। वलोक्यनाथसवनाभ्युद्यं विनेयशांत्ये करोमि कुसुमांजलिमंजमेव ॥ १ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं मृः स्वाहा प्रम्तावनाय पुष्पांजलिः ॥ श्रीम-दित्रलोकजनशांतिकरप्रशांति संसारसंतिपरिभ्रमणोपशांति । श्रीशांतिनाथमभिवंद्यं समर्च्यं शांति-होमोत्सवाय कुसुमांजलिमुत्किपामि ॥ २ ॥ जलहोमप्रारंभे प्रम्तावनाय पृष्पांजलिः ॥ जलस्थल-शिलावालुकापर्यत्भामिशोधनपूर्वकं भूमिशोधनं करोमि स्वाहा । भूमिशोधनं ॥ शांतिनाधं नम्स्वाहात्य सर्वविद्यापशांतये । सर्वभव्यालिशांत्यर्थं शांतिहांमोऽयमुच्यते ॥ ३ ॥ ॐ परब्रह्मणे नमो नमः । स्वति २ । जीव २ । नंद २ । वर्धस्व २ । विजयस्व २ । अनुषाधि २ । पुनीहि २ । पुण्याहं २ । मांगल्यं २ । पुष्पाक्षतं क्षिपेत ॥ श्रीमङ्गार्थाणलोकप्रवणमणिगणास्त्रिष्टमोलिप्रकृष्ट— । श्रीभिःशोभाभिगार्लिगितपद्महसामर्हतां सर्वदार्वी ॥ रक्षःयक्षादिरात्मा समवसरणगां योजनद्वाद-शांगों । त्वेतस्यं क्षेत्रपालं विधवद्यस्वसुर्विद्यानीविश्वसंते । १ ॥ भेरी गंमीरनादा प्रविततकह-

1126711

लाशंखटकामृदंगाः । प्रधानध्यानदंटा झनझनग्यमाः इडेगड्डियोपैः॥ रंगहंगातरंगोद्धयत्मुलतर्या-शंकिनः अभ्यद्विपध्यानेरेकैः प्रगर्जव्यनस्वयद्केः श्राकितानि यजामः ॥ ५ ॥ ॐ न्हीं पुष्पाक्षतं दिक्षिण्य ध्वानकेन वाद्यम्ह्बोपणं ॥ क्षेत्रं सर्व पवित्रं एहनगरवनोद्यानधन्वादिभेदं । यो रक्षत्यक्ष-साक्षाद्पि समबस्तेः क्षेत्र मेनब्रिशेषात ॥ तेलैः सिंदुरपूर्वाग्डक्षुमलसङ्गंधकौम्भवस्त्रे । रत्नाधै-श्चापि यज्ञं प्रमुदिनहद्यं नं यजे अत्रपालं ॥ ६ ॥ ॐ औं को चीं प्रशस्तवर्ण सर्वलक्षणसं-पूर्ण स्वायुधवाहनचिन्हमपारिवार उ क्षेत्रपाल अत्र आगच्छ २ मंत्रौषट् । स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अव मम मिलिहिनो चव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसानि-धीकरणं ॥ ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय नैलाभिपेचनं करोमि स्वाहा । ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय सिंदूरधूलीसे-चनं करोमि स्वाहा । ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय स्गंधगंधानुलेपनं करोमि स्वाहा । ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय कौमुंभवखवेष्टनं करोमि स्वाहा । ॐ व्हीं क्षेत्रपाठाय पुष्पमालावेष्टनं करोमि स्वाहा । ॐ व्हीं क्षेत्रपालाय गुडमोदकार्पणं करोमि स्वाहा । ॐ ऱ्ही क्षेत्रपालाय सुगंध**द्रव्यार्चनं करोमि स्वा**हा । ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय जलें गंधं अक्षतं पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं अर्घ्यं शांतिधारां समर्पयामि ॥ ॥ अथ पंरकुमारपुजा ॥

उत्रखातपूरितशमाकृतसंस्कृतायां । पृथ्यात्मनीयभगयनमध्यमंडपोर्व्यो ॥ वास्त्वर्चनादिविधिलन्धिः हि मखादिभागं । वेद्यां यजामि शशिभृदिशि वास्तुदेवं ॥ ॐ न्हीं हे वास्तुकुमारदेव अत्र अगगच्छ २ संबौधट् रवाहा । ॐ॰ अन्न तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अन मम सन्नि॰ हिनो भव २ वपट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिंधिकरणं ॥ ॐ न्हीं वारतुकुमारदेव इद-मर्घ्य पाद्ये जलं गंधं अक्षतं पुष्पं चर्म द्विपं धूपं फलं विलं स्वास्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ शांतिधारां ॥ १ ॥ आयात मो वायुकुमारदेवाः प्रभोविंहारावसराप्त-मेवाः ॥ यज्ञांगमुद्रेदसुगंधिद्दीग्तमृद्वायुना द्योधयनाध्वरोवी ॥ ॐ न्हीं वायुक्मारदेव सर्वविझवि-नाश महीं पृतां कुरु २ है फट् म्वाहा । पड़दर्भपुलेन भृमि संमार्जयेत् ॥ ॐ न्हीं बायु कुमारदेव अत्र आगच्छ २ संवीपट् म्वाहा । ॐ० अत्र निष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत मम मन्निहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनमान्निधीकरणं ॥ ॐ न्हीं वायुक्मार-देव इदमर्घ्यमित्यादि ॥ २ ॥ आयान भो मंघकुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसराप्रसेवाः । गृण्हीत यज्ञं समुदीर्णशंपा गंधीदकैः प्रोक्षत यज्ञभूमिं ॥ ॐ न्हीं मेधकुमारदेव घरां प्रक्षालय र अंहंसेवंझंठंक्षंः फट् स्वाहा । षड्दर्भपृलोपात्तजलेन भूमिं सिचेत् ॥ ॐ ऱ्हीं मेघकुमारदेव अत्र आगच्छ २ संत्रौपट् स्वाहा । ॐ० अत निष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम साझ हितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानम्थापनमन्निर्धाकरणं ॥ ॐ ऱ्हीं मेघकुमारदेव इद मध्यंमित्यादि ॥ १ ॥ आयात भो वन्हिकुमारदेवा आदानविद्यादिविधीयसेवाः । भजध्वमिज्यां

118-81

साममां मखोवी ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥ ॐ न्हीं वन्हिकुमारदेव ज्वल प्रज्वल आमिततेजसे स्वाहा । षड्दर्भपूलानलेन भूमि ज्वालयेत् ॥ हे वन्हिकुमार अत्र आगच्छ र संबौषट् स्वाहा । हे व॰ अत मम सितिहितो भव र वषट् स्वाहा ॥ आह्वान-स्वापनसिवधिकरणं ॥ ॐ न्हीं वन्हिकुमारदेव इदमर्ध्यमित्यादि ॥ ४ ॥ नागाः समुत्याय मही-मुपेत्य संचारवीलाः मुखिनः समर्थाः । जिनाध्यरे पष्टिमहस्रनंख्याः प्रतृष्यताऽनेन सुधारसेन ॥ ॐ न्हीं भूषिटिसहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योऽपृतांजिलं प्रसिचामि स्वाहा । ईशान्यां दिशि नागसंतर्पणं ॥ हे नागकुमारदेव अत्र आगच्छ र संबौपट् स्वाहा । हे ना॰ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा । हे ना॰ अत्र मम सिन्नाहितो भव र वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥ ॐ न्हीं नागकुमार-देव इदमर्घ्यमित्यादि ॥ ५ ॥

# ॥ अथ पुण्याद्वाचनपरिधानव्यासनं ॥

श्रीनिंजंरेशाधिपचकपूर्व इत्यादि पुण्याह्वाचनं पठेत ॥ पवित्रसृभिं परितो दिशासु पूर्वादिकासु प्रथितान् प्रशस्तान् अशेषविद्यापशमाय दर्भान् मेन्यापयामो हरितान् क्रमेण ॥ ॐ न्हीं दर्पमथ-नाय नमः स्वाहा । ब्रह्मादिदशदिक्षु दर्भाः ॥ १ ॥ गंघन्यसानिः परितः प्रसिक्तां काश्मीरसारेण

१ इष्ट ३० एहा.

कृतानुलेपां । सुगंधिपुष्पप्रकरां धरित्रीं यज्ञीचितां संप्रति चर्चथामि ॥ ॐ व्हीं मृः स्वाहा । भूर्भूभिदेवते इदं जलादिकमर्चनं गृहाणं २ जलैंग्वादिभिश्व भून्यर्चनं ॥ २ ॥ दर्भ प्रस्तीर्य वस्त्रं वा वेत्रासनमथोऽपि वा । अत्रोपवेदानं कुत्रें वामे पर्व्वकयोगतः ॥ ॐ व्हीं अर्ह् क्ष्मं ठठ मम दर्भासनं करोमि स्वाहा ॥ ३ ॥

## ॥ अथ इंद्रालंकारः ॥

मदीयपरिणामसमानविमलतमसलिलसानपिवत्रीभृतसर्वागयष्टिः । सर्वागिनाईहरिचंदनसौगंध्यदिः । गिवदिग्विवरो हंसांशुधवलदुक्लांतरीयोत्तरीयः ॥ ॐ श्वेतवर्णे सर्वापद्वहारिणी सर्वजनमनोरं- जिनी परिधानोत्तरीयं धारिणी हं र हां र वं र सं र तं र पं र परिधानोत्तरीयं धारयामि स्वाहा ॥ वस्त्राभरणं ॥ ४ ॥ अतिनिमलमुक्ताफलललितं यज्ञोपवीतमतिपूतं । रत्नत्रयामिति मत्वा है करोमि कलुषापहरणमाभरणं ॥ ॐ व्हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । यज्ञोपवीतसं- धारणं ॥ ५ ॥ धृत्वा शेखरपट्टहारपद्कप्रवेयकालंबकं । केयूरांगद्मध्यबंधुरकटांसूत्रं च मुद्दाान्वतं ॥ चंचत्कुंडलकर्णप्रमतलं पाणिद्वयं कंकणं । मजोरं कटकं पदे जिनपतेः श्रीगंधमुद्राक्तितं ॥ षोड- शाभरणं ॥ अथ शुद्धयंत्रमंत्रपवित्रजलं परिषिच्य दर्भपुलेन भृषिं संमाजयेत् ॥ (येथे शुद्ध यंत्रमंत्रांनीं पवित्र झालेलें पुण्याहकलशाचें पाणी सिंपून दर्भाने यज्ञभृषि झालवी.) ॐ व्हीं सेंत्रमंत्रांनीं पवित्र झालेलें पुण्याहकलशाचें पाणी सिंपून दर्भाने यज्ञभृषि झालवी.) ॐ व्हीं

112041

**झं**वंहंपःहः अर्ह सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा ॥ पुष्पांजिलेः ॥ देवो दैत्यः किन्नरः खेचरेंद्रो यक्षो रक्षवं-**।** इसुर्यादयश्च । नामं नामं यं समाराधयंति ध्यायं ध्यायं तं जिनं प्जयामः ॥ ॐ न्हीं अई नमः परमेष्टिने जलं निर्वपामि स्वाहा । एवं गंधाद्यष्टविधार्चनं कुर्यात् ॥ जाताः सर्वज्ञवस्त्राद् गणधर-निकरैर्विस्तृता वीव्रबांधे । रंगोपांगादिभेदें स्तदरुमुनिजनै आपि दग्माविशेषात् ॥ श्रेयोमार्गप्रकाशे रफुटरुचिविलसङ्घीपिका सर्वलोक—व्यापारस्य प्रमात्री त्रिभुवनसाहिता शारंदा पृष्यतेऽछ॥ ॐ -हीं सरस्वरये नमः जलं ॥ प्रतिमाद्क्षिणभागे वाग्द्बतार्चनं ॥ सिद्धांतसौक्तिसंकीर्णश्रुतस्कं-धवने घने । श्रुतकेविलनः पादौ पूजयामि महासुनेः ॥ ॐ ऱ्हीं गणधरपरमेष्टिने जलं ॥ प्रति-मावामभौगि गणधराचीनं ॥ श्रीमर्ज्जेनेंद्रमार्गे प्रमुदितहदयः साधुलोको९कारी । विध्यादृष्टिप्रयोगः प्रकटितानिखिलोन्मार्गविध्वंसनोत्कः ॥ नानापुण्यप्रदेशप्रविहरणपटुर्विक्रियाशक्तिस्रक्तः । श्रीमान यक्षाधिराजः प्रचुरतरमहा पुञ्चते पुण्ययञ्चे ॥ ॐ ऱ्हीं कालियुगप्रबंधतुर्मार्गिविनाशनपर सरमार्गप्र-तिपालिन् भगवन् यक्षेश्वर जलादिकमर्चनं गृहाण २ स्वाहा ॥ वक्षाचीनं दक्षिणे ॥ लोकं सत्वातु-कंपां परपरमजिनेंद्रोक्तसद्धर्नसेवां । दक्षां न्यक्षां सुसुद्वावायाप परमादादरादानमंतीं ॥ स्याद्वादस्यान यखद्गक्षपितकलियुगानेकदुर्मार्गेक्क्यां । यक्षीं यक्षामि वज्ञ विजगद्धिपतेः सर्वदिहोषहारे ॥ ॐ न्हीं कलियुगप्रबंधदुमीर्गविनाशनपरे सन्मार्गप्रतिपालिनि भगवित यक्षिदेवि जलादिक्य चैनं गृहाण २ स्वाहा ॥ शासनंदवतार्चनं वामे ॥ इत्येवं होमकुंडपश्चिमभागस्थपरमतहरूनः ती-

HF2 !!!

मभिधाय । तत्कुंडमलंकृत्य । भूम्यर्चनाऋमेणाभ्यर्च्य । पुण्याहकलशं संरथाण्य । सर्वोपङ्य-नाशनकुज्जलयंत्रं तन्मध्ये निक्षिण्य क्रमादाराधियवामः॥ (याप्रमाणे जलहोमकुंडाच्या पश्चि-मभागी असलेल्या श्रीजिनप्रतिमेची पूजा सांगून, त्या जलहोमकुंडास अलंकार करून, सूरय-र्चनाक्रमाने अर्चना करून, पुण्याहकलश स्थापून, त्या पुण्याहकलशांत सवींपह्रव नाशकर-णारं जलयंत्र ठेवून, पुढें सांगितस्याप्रमाणें पूजा चालविणें.) हम्तप्रमाणविस्तारमायामेनाव-गाढतः । चतुरंगुलविस्तारमेखलान्नितयान्वितं ॥ १ ॥ श्रीप्रातिहार्याष्टकवैभवेऽस्मिन् श्रीविष्णुभृ-त्येशफणींहवंद्यं । नत्वा जिनेंहं जलहोममेवं वक्ष्ये वशांत्ये विषमग्रहाणां ॥ २ ॥ यस्तद्वर्तुल-कुंडलक्षणमिदं श्रीवारिहोमो जिनै: । प्रोक्तं ताम्रमृदादिवस्तुगचितं कुंडं समागेप्यते ॥ कुर्याः च्छ्रीतिथिदेवता प्रहसुरान् शेषांश्च संतर्पणं । शांत्यर्थं जलहोमं मिष्टममलं दुष्टप्रहाणां बुषः ॥ ३ ॥ सत्कुर्यादिमहोमं च जलहोमं च सिष्टजः । प्रत्यग्न्यस्यच यो जैनो वारिशासनसं-युतः ॥ ४ ॥ श्रीखंडतंडुलस्रग्भिः संभूषितगलं वरं । शुङ्तीर्थोदकैः पूर्णे, जलकुंडं महाम्यहं ॥ ५ ॥ सुधौतशोभिते बीहीपुंजे जिनमहामहे । संस्थाप्य पृजकाचार्यो जलहोमं समाचरेत् ॥ ६ ॥ अ नमोऽहते भगवते श्रीमते पद्ममहापद्मितिगिन्छकेसरीमहापुंडरीकपुंडरीकगंगासिधुरोहिद्रोहिता-र याहरिद्ररिकांतासीतासीतोदानारीनरकांतासुवर्णकूलारूप्कृलारकारकोदाद्यनकनदोनदजलप्रवाह-परिपूर्णमधुरजलधीक्षुरससमुद्रघृतार्णवक्षीरसागरप्रभृत्यीखलतीर्थदेवतामणिमयमंगलकलशसंभृतं नव-

रत्नसुगंधचूर्णपुष्पफलकुशाद्यैश्व रचितं तीर्थोदकं पवित्रं कुरु २ झौं २ वंमंहंसंतंपंझ्वींहंसः आसि-आउसा जलशुद्धि कुरु २ नमः स्वाहान। जलपवित्रकरणमंत्रः ॥ (येथें हा मंत्र ह्मणत जलहो-



मकुंडाच्या पश्चिमभागीं उजवीकडे मांडलेल्या कुंभावर हाताने पाणी धरणें; ह्मणजे त्या कुंभां-ह्मी तील पाणी पवित्रं होतें. ) संपूर्णपूर्णकुंभेषु गंध-ह्मी चंदनचर्चितं । कुंडाय च जलं दद्यात पश्चात् पूजां समाचरेत्॥ ७॥ (येथे मंत्रामें ज्या कुंभावर हाताने पाणी धरणें; ह्मणजे त्या कुंभांतील पाणी पवित्र होतें.) संपूर्णपूर्णकुंभेषु गंधतील पाणी पवित्र होतें.) संपूर्णपूर्णकुंभेषु गंधचंदनचर्चितं। कुंडाय च जलं दद्यात पश्चात
पूजां समाचरेत्॥ ७॥ (येथें मंत्रामें उया
कुंभाचें पाणी पवित्र झालें आहे तो कुंभ त्या
वर्ष कुंभाचें पाणी पवित्र झालें आहे तो कुंभ त्या
वर्ष कुंभाचें पाणी पवित्र झालें आहे तो कुंभ त्या
वर्ष कुंभाचें पाणी पवित्र झालें आहे तो कुंभ त्या
वर्ष कुंभाचें पाणी पवित्र झालें आहे तो कुंभ त्या
वर्ष कुंभाचें पाणी पवित्र झालें आहे तो कुंभ त्या
वर्ष कुंभाचें पाणी पवित्र झालें अहिला पूजा चालवर्ष कुंभाचें। इस्वांधः श्चित्रपर्धः प्रवित्रपर्धः स्तद्यंत्रगंधाचितं । शुद्रवर्थं 'निजमूर्ति मंत्रितपयः

सिंचाम्यहं पाक्नं ॥ यंत्रमत्र लिख्यते ॥ ८ ॥ पश्चिमाभिमुखः मृिः पद्मासनसमन्वितः । उपवि-इयाब्जमादाय स्थापयेत् कुंडमध्यतः ॥ ९ ॥ पद्मासनं कुर्यात ॥ ( येथें पंडितानें पश्चिमेकडे तोंड

करून होमकुं जन्या पूर्वेस मांडलेल्या दर्भासनावर अलकट पालकट घालून बसणे आणि सि एक कमल घेऊन जलहोमकुंडाच्या मध्यभागीं ठेवणें.) ततः परं शंबरनामधेयं क्षिप्त्वा च यंत्रं लसदंवुकुंडे । शीलोष्णजातञ्चरविग्रहाणां नृणां प्रशांत्ये प्रयजेयमित्थं ॥ (त्यानंतर लिहून तयार केलेलें तें श्रेष्ठ जलयंत्र जलकुंडांत ठेत्रून, शीतज्वर व उष्णव्वर ज्यांच्या शरीरास प्राप्त झाले आहेत अशा मनुष्यांच्या शांतीकरितां पुढें सांगितल्याप्रमाणें त्या यंत्राची पूजा चालविणें, )

॥ अथः जलयंत्रपूजा ॥

स्वच्छांबुगंधविमलाक्षतपुष्पजातैनैवेद्यदीपवरधूपकलोत्कराध्यैः । शीतोष्णतम्जनशांतिकरा हिमांशुः श्रीवारियंत्रमनवं महयामि भक्या ॥ १ ॥ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठेति सन्निधि मे भज शंबराख्ययंत्र त्वं आह्वानिक्रयादिकयाऽऽनंदान्त्रीमि शांतिकृते ॥ ॐ न्हीं शंबरनामधेययंत्र अत अवतर २ संवी-पट् खाहा । ॐ॰ अत तिष्ठ २ ठठ खाहा । ॐ॰ अत्र मम सिन्निहितं भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिमधीकरणं ॥

#### ॥ अष्टकम् ॥

अंबुभिरंबुदमार्गतिटिन्युच्चुंवितशुंभदन्नसुगंबैः । शंवरशत्रुविडंबसमक्षं शंवरचक्रमहं परिचाये ॥ शंबरनामधेयाय ॥ जलं ॥ १ ॥ गंघगजें इकपोलिमिलिपाऽनंतकरीं दुकरंबपटीरैः

शंबर ।। ॐ न्हों शं ।। गंधं ॥ २ ॥ अक्षयमोक्षवलाक्षसमक्षेरक्षतम्विनिरक्षतपुंजैः। शंबर ।। ॐ न्हीं शं ।। अक्षतं ॥ ३ ॥ जातिजपांबुजमिक्कष्मिमक्कीकेतिककेरवजातलतातैः। शंबर ।। ॐ न्हीं शं ।। पुष्पं ॥ ४ ॥ इक्षुगुढाज्यपयःपरिपाकैरक्षहरैर्वरमक्ष्यसमूहैः । शं ॥ ॐ न्हीं शं ॥ चहं ॥ ५ ॥ शोणमहामाणिनिर्मितदीपैः प्राणिमनिरितामिराहतदक्षैः । शंवर ॥ ॐ न्हीं शं ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कुंकुमकृष्णागरुभरजातैः प्रेंखखिरतरुधूपसमूहैः । शंबर ॥ ॐ न्हीं शं ॥ धृपं ॥ ७ ॥ भव्यभवज्वरनाश्चनहेतुदिव्यक्तलैः सकलामयभेदैः । शंबर ॥ ॐ न्हीं शं ॥ धृपं ॥ ७ ॥ भव्यभवज्वरनाश्चनहेतुदिव्यक्तलैः सकलामयभेदैः । शंबर ॥ ॐ न्हीं शं ॥ फलं ॥ सिललसदकगंधोत्पुल्लदीपप्रधूपैः प्रवरचरुक्तलादिश्वयसंदर्भगर्भैः । कनकमयसुपान्नेष्ववर्षने मुद्धारयामो जिनवरपदमूले शंवरस्योद्धरामि ॥ अर्ध्व ॥ शांतिधारां ॥ तिथिष्रहसुरैलोंकपालैरप्य- मिवेछितं । होमकुंडं शुभं प्राहुः सर्वशांतिकियास्विप ॥ १ ॥

## ॥ अथ प्रथममेखलाभ्यंतरे तिथिदेवतार्चनं ॥

जैनेंड्रशासनरतास्तिथिदेवतास्ता यक्षादयो जिनमुखाश्चितयज्ञभागाः । वसायुधाभरणलक्षणवा-हनांका निष्नंतु विद्यानिचयं हवनोत्मयेऽक्तिन् ॥ १॥ ॐ व्हीं कों पंचदशातिथिदेवता अत्र आगच्छत र संवीपट् स्वाहा । ॐ० अत निष्ठत र ठठ स्वाहा । ॐ० अत मम सिन्निहिता भवत र वपट स्वाहा ॥ आत्वनस्थापनसिन्निक्षिकाणं ॥ यक्षादिकान् जैनमहामहेऽस्मिन् पंचा-दशाऽहं विभिन्निर्जगंरतान् । हुला च संस्थाप्य विधिक्रमेण प्रीत्या मुखांस्तैः? परितर्पयामि ॥ २ ॥ यक्षो वैश्वानराक्षिः प्रवल,तरमहा,मोहरक्षः मुद्देवो । नैऋत्याक्षिः समन्तादसुरगृहिशशुः पन्नगो विश्वमाली ॥ आगत्य स्वायुधाद्यैरिह तु चमरवैरोचनौ विद्यमारौ । विश्वतिपडाशनौ ये जिनमहसमये तान्यजे सुश्चियै ते ॥ ॐ न्हीं कों यक्षादिपंचदशतिथिदेवा इदमर्ध्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं बिलं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ स्वाहा ॥ शांतिधारां ॥ इति ति।येदेवतार्चनं ॥

# ॥ अथ द्वितीयभेखलायां नवग्रहार्चनं ॥

निर्माय निर्यं क्षणिकादिकानां प्रदक्षिणीकृत्य च मंदराद्रिं। स्फुरंति कांत्या गगनांगणे ते सर्वे प्रहा होममहे भयंतु ॥ ॐ आँ कों न्हीं प्रशास्तवर्णाः सर्वरुक्षणसंपूर्णाः स्वायुधवाहनवधूचि-न्हसपित्वारा हे नवप्रहदेवा अत्र आगच्छत र संवौषट् खाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठतः र ठठ खाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहिता भवत र वषट् खाहा ॥ आह्वानस्थापनसिर्धाकरणं ॥ आदित्यादिमहाप्रहा नवविधाः सर्वे जिनेंद्रोत्सवे । कल्याणाभिरताः प्रसन्नवद्ना विभौषविध्वं-सकाः ॥ नानावर्णतनुप्रपूरितप्रहा ज्योतिःप्रभावात्मकाः । शुद्धा यज्ञमहा भवंतु सहिता वध्वा-युधांकादिभिः ॥ र ॥ आदित्यसोमधरणीसुतसोमसृनुजीवाऽसुगर्चितशन्धरराहुकेतृन् । सर्वान् प्रहान् सपरिवारवधूसमेतान् भर्तुर्महोत्सविधावहमाह्यामि ॥ ॐ आँ कों न्हीं आदित्यादि-नवप्रहदेवा इदमध्यमित्यादि ॥ इति नवप्रहार्चनं ॥

118961

# ॥ अथ तृतीयमेखलायां हात्रिंशदिंद्रार्चनं ॥

भवनव्यंतरज्योतिष्कद्वादशाद्यनिवासिनः । द्वात्रिंशतःसरानध्यैरंचेऽहं हवनोत्सवे ॥ ॐ आँ कों हीं प्रशस्त • हे इार्त्रिशादिं इा अत्र आगच्छत २ संवौषट् स्वाहा । ॐ • अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ उँयोतिष्का भवनामरास्तद्नु वा सुव्यंतराः स्वर्गिणो। ये ये स्वायुधवाहनादिविभवा द्वात्रिंदादिदादयः ॥ तांस्तां-श्रारुचतुर्विधान् प्रियतयाऽत्राऽऽह्रय भक्तया पुनः । कुर्वेऽहं विधिवत् सुवस्तुभिः सुसिद्धाष्टाभिरिष्टि मुवि ॥ २ ॥ असुरभुजगविषुरसत्सुपर्णामिवातस्तीनतज्ञरुधिनाथद्वीपकाष्टाकुमारान् । दशभवन-निवासान् स्वायुधस्त्रीसमेतान् जिनपतिसवनार्थे प्रार्थयाम्यागमार्थ ॥ ॐ आँ को ऱ्हीं असुरकुमारा-दिभवनेंद्रा इदमर्घ्यमित्यादि ॥ ३ ॥ किन्नरिकपुरुषगरुडगंधर्वाधीशयक्षराजेंद्रान् । राक्षसभूतपि-शाचान् जिनशासनव्यंतरानष्टी ॥ ॐ आँ को ऱ्हीं किन्नराद्यष्टविधव्यंतरेंद्रा इदमर्घ्यमित्यादि ॥ सन्मार्गवर्तनप्रकाशकलौ सुवृत्तलोकोपकारिकिरणेष्टवनौ हमिद्रौ । ध्वस्ताऽखिलांघतमसौ सवने जिनस्य तीवांशुर्शातिकरणावहमाह्वयामि ॥ ॐ आँ ऋाँ ऋीं सोमंद्रादिपंचिवधज्योतिरिंद्रा इदमध्ये-मित्यादि ॥ ४ ॥ सीधर्मकल्पपतिमोशसनत्कुमारमाहंद्रपद्मभवलांतवशुक्रकल्पान् । देवं सतारसिह- हैं तानत माह्यामि सप्राणतारणसुरेद्रमदच्युतेंद्रं ॥ ॐ आँ को न्हीं द्वात्रिशदिद्रा इदमर्घ्यमित्यादि ॥४॥ हैं

॥ अथ दिक्पालकपूजा ॥ पूर्वादिकाष्ठः शुचिलोकपाला होमोत्सवं वा परिपालयध्वं । गृण्हंतु पूर्णोहुतिमादरेण त्वदीयना-माजितहोमशांत्यै ॥ १ ॥ सुरयमवरुणनिधीशान् हुतवहँराक्षससमीरगौरीशान् । यज्ञेऽईतामिहेंदुं पानालेश माङ्कये भक्तया ॥ २ ॥ पूर्वाशाधीशहब्याशनमहिष्माता नैऋते पाशपाणे । वायोय-क्षंद्र चंद्राभरण फाणपते रोहिणीजीवितेश ॥ सर्वेष्यायात वाहायुधयुवतिजनैः सार्ध मीं भूर्भुवः स्वः । स्वधा स्वाहा गृण्हीध्वं चरुममृतमिदं स्वस्तिकं यज्ञभागं ॥ ॐ आँ को न्हीं इंद्रादिदश-दिक्पाला इदमर्घिमित्यादि ॥ यस्यार्ध० ॥ शांतिघारां ॥

# ॥ अथ सप्तधान्याद्वतिः॥

प्रस्थप्रमाणचणकाढकमापमुद्गगोत्रुमशालियवमिश्रितसप्तधान्यैः। होमः पृथग्विधृतमुष्टिभिरंबुकुंडे वाराश्च सप्त विषमग्रहदोषशांत्यैः ॥ १ ॥ ( हरभर, तुरी, उडीद, भूग, गहू, साळी व भात ह्युं ७ धान्यें ह्यांतील प्रत्येक धान्य शेरभर शेरभर मोजून घेऊन एकंदर मिश्र करणें याला सप्तधान्य ह्मणतात. पुढें मांगितलेल्या प्रत्येक मंत्रानें हें मुठभर मूठभर घेऊन जल्होमकुंडांत विषम-ब्रहदोपाच्या शांतिकरितां ७ वार आहुति देणें, )

## ॥ मंत्रः ॥

॥ भन्नः ॥ ॐ न्हीं इंद्र दातुरस्य सर्वशांति कृह २ स्वाहा । ॐ न्हीं अमे दातुरस्य सर्वशांति कुह प्र २ स्वाहा । ॐ न्हीं यम दातुरस्य सर्वशांति कुह २ स्वाहा । ॐ न्हीं नैर्ऋत्य दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ न्हीं वरुण दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ न्हीं पवन दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं धनद दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं ईशान दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं धरणींद्र दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं सोम दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं शंबरनाम-धेयाय स्वाहा ॥ (या मंत्राने सप्तधान्याहुति देणें.) तर्पणं पीठिकामंत्रैः कुसुमाक्षतचंदनैः। मिश्रांबुपूर्णपाणिभ्यां कुर्वतु परमेष्ठिनां ॥ १ ॥ ॐ व्हीं अहैत्गरमेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ व्हीं सिङ्गपरमेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ इहँ आचार्यपरपेष्ठिनस्तर्पयामि । ॐ इहाँ उपाध्यायपरमे-ष्ट्रिनस्तर्पयामि । ॐ =हः सर्वसाधुपरमेधिनस्तर्पयामि ॥ गंधपुष्पाक्षतदर्भेखंडान्वितजलेन मित्न-पात्रस्थितेन पंचपरमोष्टिनां तर्पयामि ॥ ॐ व्हीं सुरेंद्रादयो दिक्पालाः शंबरनामधेयाश्च सर्वेऽप्येते चणकादिसन्थान्यहोमेराराधिताः प्रसन्नवंतां भवंदु । तत्प्रसादादस्य यजमानस्य शांतिभंबतु भि संघरय शांतिर्भवतु । राज्ञः शांतिर्भवतु । गृहस्य शांतिर्भवतु । लोकस्य शांतिर्भवतु ॥ जलधाः रानिपातन प्रार्थना ॥ इति सप्तधान्याहुतिः ॥

हुत्वा स्वमंत्रचितमंबुनि सम सप्त मुष्टिगृहीतितलशालियवं च प्रस्थं। नित्यादृतस्वसमिद्धरथांबुकुंडे एकस्थदिशं वरदंतु सदा ग्रहा वः॥१॥ (तीळ, साळी व भात हीं ३ धान्यें होत. ह्यांतीलही प्रत्येक धान्य शेरभर मोजून घेऊन एकंदर मिश्र करणें याला त्रिधान्य ह्यणतात. पुढील प्रत्येक मंत्रानें हें मृठभर मृठभर घेऊन त्याच जलहोमकुंडांत ७ वार आहुति देणें. येणेंकरून सर्व ग्रह सदोदीत प्रज्ञम होतात.)

### ॥ मंत्रः ॥

ॐ आँ कों न्हीं हूं फट् आदित्यमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ सोममहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ कुजमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ बुधमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ बुधमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ शुक्रमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ शुक्रमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ शहमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ राहुमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । ॐ॰ केतुमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा ॥ (या मंत्रानें त्रिधान्याहुति देणें.) तर्पणं पीठिकामंतैः ॥ इत्यादिपंचपरमेष्ठिनां तर्पयामि ॥ ॐ इति आदित्यादयो नवग्रहाः । सर्वेऽप्येते तिलादिविधान्यहोमैराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्प्रसादादस्य यजमानस्य शांतिं-

1126-11

भंवतु । संघरय शांतिर्भवतु । राज्ञः शांतिर्भवतु । गृहस्य शांतिर्भवतु । लोकस्य शांतिर्भवतु जलधारानिपातेन प्रार्थना ॥ इति त्रिघान्नाहुतिः ॥

# ॥ अथ जलतर्पणानि ॥

न्हीं अर्ह सत्यजाताय नमः । ॐ न्हीं अर्हज्जाताय नमः । ॐ न्हीं परमजाताय नमः न्हीं अनुपमजाताय नमः । ॐ न्हीं स्वप्रदाय नमः । ॐ न्हीं अचलाय नमः न्हीं अक्षताय नमः । ॐ न्हीं अञ्याबाधाय नमः । ॐ न्हीं अनंतज्ञानायः नमः हीं अनंतदर्शनाय नमः । ॐ हीं अनंतवीर्याय नमः । ॐ हीं अनंतसुखाय नमः ॐ न्हीं निरजसे नमः । ॐ न्हीं निर्मलाय नमः । ॐ न्हीं अछेद्याय नमः । ॐ न्हीं अभेद्याय नमः । ॐ ऱ्हीं अजराय नमः । ॐ ऱ्हीं अमराय नमः । ॐ ऱ्हीं अप्रमेयाय नमः ॐ न्हीं अगर्भवासाय नमः । ॐ न्हीं अक्षोभ्याय नमः । ॐ न्हीं अविलीनाय नमः ॐ ऱ्हीं परमपुरुषाय नमः । ॐ ऱ्हीं परमकाष्ठयोगरूपाय नमः । ॐ ऱ्हीं लोकाप्रनिवा-सिने नमः । ॐ ऱ्हीं परमसिद्धेम्यो नमः । ॐ ऱ्हीं अर्हत्सिद्धेभ्यो नमः । ॐ ऱ्हीं केव-लिसिब्रिभ्यो नमः । ॐ न्हीं अंतकृतिसब्रेभ्यो नमः । ॐ न्हीं परंपरसिद्रेभ्यो नमः । ॐ न्हीं अनादिपरंपरसिद्धेभ्यो नमः । ॐ न्ही अनाद्यनुपर्माप्ते छेन्यो नमः । ॐ न्हीं सम्यग्दृष्टिभ्यो नमः । ॐ व्हीं आसन्नभव्येभ्यो नमः । ॐ व्हीं निर्वाणपृजाहेंभ्यो नमः । ॐ व्हीं शंब रुनापाठ

रनामधेयाय नमः । सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु । अपमृत्युविनाशनं भवतु । समाधि-मरणं भवतु । तपंणं पीठिकामंत्रेः इत्यादिपंचपरमेष्ठिनां तपंयामि ॥ परमपीठिकारूपदिव्यमंत्रा-भिष्ठेयास्तेऽनादिसिद्धा जातिमंत्ररूपाईन्मंत्रादया जलाहुतयः समाराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्प्रसादादस्य यजमानस्य शांतिर्भवतु । संघस्य शांतिर्भवतु राज्ञः शांतिर्भवतु । गृहस्य शांति-भवतु । लोकस्य शांतिर्भवतु । जलधारानिपातेन प्रार्थना ॥ इति जलतपंणानि ॥

॥ अथ पुनर्जलतर्पणानि ॥

ॐ न्हाँ अहंद्ग्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हाँ सिद्धेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हुँ मृरिग्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हाँ जिन-धर्मेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं जिनागमेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं जिनचैत्येभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं जिनचैत्यालयेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं सम्यग्दर्शनाय नमः स्वाहा। ॐ न्हीं सम्यज्ञानाय नमः स्वाहा। ॐ न्हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा। ॐ न्हीं जया-द्यष्टदेवताग्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं रोहिण्यादिषोडशविद्यादेवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं चतुर्विश्वतियक्षेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं चतुर्विशिव्यक्षिभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं दश-विध्वत्योतिरिद्वेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं अष्टविध्वयंतरेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं पंच-विध्वत्योतिरिद्वेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं हादशकल्पवासिभ्यो नमः स्वाहा। ॐ न्हीं अष्ट- दिश्वन्यकाभ्यो नमः स्वाहा । ॐ व्हीं दशलोकपालकभ्यो नमः स्वाहा । ॐ व्हीं शंबरनामधेयाय नमः स्वाहा । ॐ स्वाहा । भुः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । तर्पणं
पीठिकामंत्रैः इत्यादि पंचपरमेष्ठिनां तर्पयामि ॥ अहंदादयो नवदेवताः । सम्यग्दर्शनञ्चानचारित्राणि । जयाद्यष्टदेवताः । रोहिण्यादयो विद्यादेवताश्च । गोमुखादयो यक्षेद्राः चक्रेश्वर्यादयः शासनदेवताश्च । असुर्रेद्रादयः सर्वे सुर्रेद्राः । श्रीप्रभृतयो दिश्वन्यकाः । इंद्रपौरस्त्यदिक्पालाः । शंबरनामधेयश्च । एते सर्वेऽपि देवता जलहोमैः समाराधिताः सुप्रसन्ना भवंतु । तत्रसादादस्य यजमानस्य शांतिभवतु । संवस्य शांतिभवतु । राज्ञः शांतिभवतु । गृहस्य शांतिभवतु । लोकस्य
शांतिभवतु । जलधारानिपातेन प्रार्थना ॥ इति पुनर्जलतर्पणानि ॥ ॐ व्हीं सम्यग्दर्शनाय नमः
स्वाहा । ॐ व्हीं सम्यज्ज्ञानाय नमः स्वाहा । ॐ व्हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा । इमानमंत्रान् ग्रिरुज्ञार्य जलं मिंचेत ॥

#### ॥ अथ आचमनम्॥

ॐ २ ऱ्हीं २ इवीं २ **इ**वीं वं मं हं सं तं पं द्रों हीं हं सः खाहा । द्वादशांगरपर्शन् ॥ ॐ भूर्भुवःस्वः असिआउसा अर्ह प्राणायामं करोमि खाहा ॥ इमं मंत्रं नासिकाम्गुष्टानामिका-

१ एका प्रधान सिचेत् असा पाठ आहे. आणि एका प्रयांत क्षिपत् आसा पाठ लाहे. आणखी एका प्रधात पित्रेत् आसा पाठ आहे. यात सिचेन्-सेचन कर्णे, क्षिपेत्-टक्णे. अर्थि वित्-पिणे, याप्रमाणे अर्घ होतात. हे सर्व अर्थ बरोबर आहेत.

पूजापाठ 🖟 प्रेण घृत्वा त्रिवागन् जपेत् ॥ (हा मंत्र, अंगुष्ठ व अनामिक या दोनी बोटांच्या शेवटानें नाक धरून तीन वेळा हाणून जप करणें.) दिक्पालाः प्रतिसेवनाकुलजगह्दोषाईदंडोद्भटाः। सौधर्मः प्रणयेन बद्धभगवत्सेवानियोगन वा ॥ पूजापात्रकराग्रतः सद्मुपेत्योपात्य बालार्चनं । प्रत्युहान् निखिलान् निरस्यतु जिनसानोत्सवात्माहिनां ॥ आदेषणार्घ्यः ॥ ॐ आँ कों ऱ्हीं प्रशस्तवर्ण सर्वलक्षणसंपूर्णस्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवाराः । हे पंचदशतिथिदेवा नवप्रहदेवता द्वात्रिश-दिंद्रा दशलोकपालाः शंबरनामधेयदेवता सर्वे देवता इदं जलादिकमर्चनं यूयमत गृणिहध्वं २ ॐ भूभुंवः स्वाहा ॥ पूर्णाहुतिः ॥ ( येथं पूर्णांद्यं करणें. ) अतःपरं पुण्याह्रमंत्रेण सिचेत् । शांत्य-ष्टकं पठेत्॥

॥ अथ पुण्याहमंत्रम् ॥

कमीरातिचतुष्टयीक्षयमगात् संजातवान् बोधवान् । वाणी विश्वहितंकरा समभविद्वश्वार्थसंद्रिंगी येषां देवमहेशितं श्रुतपदं भव्याब्जपूष्णा सताम् । लक्ष्मीः शांतिमनारतं जिनवरान् सेवंतु ते भाविकाः ॥ १ ॥ अनेन यंत्राग्रे शांतिधारां प्रकल्प्येत्थं बलिं दद्यात् ॥ ॐ अर्हद्भ्यो नमः । सिद्धेभ्यो नमः । सृरिभ्यो नमः । पाठकभ्यो नमः । सर्वसाधुभ्यो नमः । अतीतानागतवर्तमान-तिकालगोचरानंतगृणपर्यायात्मकवस्तुपरि<sup>च्</sup>छदकसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राद्यने<mark>कगुणगणाघारपंचपरमे</mark>-ष्ठिभ्यो नमो नमः ॥ ॐ पुण्याहं ३ प्रियंतां ३ वृषभादिमहतिमहावीरवर्धमानपर्यंतपरमतीर्थंकरपर-

मचीर्थंकरपरमदेवाः । तत्समयपालिनोऽप्रतिहतचकचकेश्वरीप्रभृतिचतुर्विशासनदेवताः । गोमु-स्वयक्षप्रभृतिचनुर्वशातियक्षाः । आदित्यचंद्रमंगळव्ववृहस्पितिशुक्रशनिराहुकेतुप्रभृत्यष्टाशीतिप्रहाः । वामुकीशंखपालकर्केटककुलिशानंतनक्षकमलमहापद्मजयविजयनागाः । देवनागयक्षगंघवेबसराक्ष-समृतव्यंतरप्रभृतिमृताः । मर्वेऽण्येते जिनशामनवन्मलाः । ऋण्यज्जिकाश्रावकश्रावकीयषृयाजक-राजमंत्रिपुरोहितसामंतरक्षप्रभृतिसमस्तले।कत्ममूहाः शांतिवृद्धितृष्टिर्शृष्टक्षेमकल्याणस्वायुराराग्यप्रदा भवंतु । सर्वसीष्यप्रदाश्च संतु । देशराष्ट्रपुरेषु च सर्वे अनिष्टाः चीरारिमारीदुर्भिक्षाबग्रहविझी-घदुष्ट ग्रहभ्तिवशाचशाकिनीप्रभृतया देवाः प्रखयं यांतु । राजा विजयी भवतु । प्रजा सींख्यं यांतु । राजप्रभृतिसमस्तलोकाः मततं जिनधर्मपत्मलाः पृजादानव्रतशीलमहामहोत्सवप्रभृतिसंपा-दिता भवंतु । चिरकालं नंद्यंतु । अत्रस्थभव्यप्राणिनः संसारसागरं लीलयोत्तीर्य अनुपमसिद्धि-मील्यमनंतकालमनुभवंतु । इतश्रादेषप्राणिगणतरणभृतं जिनशासनं नंदिवति स्वाहा ॥ इति पटित्वा सर्वतः पुष्पाक्षनादिभिर्वाहिं द्यात् । इति पुण्याहमंत्रस् ॥ ॥ अथ हात्यष्टकम् ॥ न स्नेहाच्छरणं प्रयांति भगवान् पादद्वयं ते प्रजा । हंतुरतत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघोराणीवः॥

अत्यंतम्फुरदुग्ररिमनिकरव्याकीणीश्मंन्ते । ग्रेब्माकारयतींदुपाद्महित्वच्छायानुरागं राविः ॥ १ ॥ कुछ।शीविषद्षष्टदुर्जयविषञ्चालावर्लाजिकमो । विद्याभेषजनंत्रतावहवनैर्वाति प्रशांति यथा ॥ तद्वते हुँ चरणारुणांबुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां । विह्याः कायविनादाकात्र सहमा शाम्यंत्यहो विस्मयाः॥२॥

॥१८३॥

संतप्रोत्तमकांचनक्षितिधरश्रीरपर्धिगौद्धते । हंस त्यचरणप्रणामकरणात् पीडाः प्रयांति क्षयं ॥ है उद्यक्रास्करविस्फुरत्करशतव्याघाननिष्कासिता । नानादेहिवित्रोचनयुतिहरा शीघं यथा शार्वरी ॥३॥ है त्रैलोकेश्वर भंगलव्धितज्ञवादन्यंतराद्वात्मक-नानाजनमहातांतरपु पुरता जीवस्य संसारिणः ॥ को वा प्रस्कलतीह केन विधिना लोकाग्रदावानलाच स्याचेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्याऽपगावारिणा ॥ ४ ॥ लोकालोकानिगंतरप्रविततज्ञानैकमृतें विभो । नानारत्नपिनद्धदंडरुचिरश्वेतातपत्रत्रय ॥ त्वत्पादद्वय-पृतगीतरवतः शीघं इवंत्यामया । दर्षध्मातसृगेंद्रभीमनिवहध्वन्या यथा कुंजराः ॥ ५ ॥ दिन्यस्ती-नयनाभिरामविष्ठश्रीमेरुच्डामणि । भारपद्वाळदिवाकरचुतिह्रप्राणीष्टभामंडळं ॥ अव्याबाधमचि त्यसारमतुरुं त्यकोपमं शाश्वतं । साँग्वयं त्वञ्चरणारविंदयुगलस्तुत्यैव संप्राप्यते ॥ ६ ॥ यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासयन । ताबहारयतीह पंकजवनं निद्रातिभारश्रमं । यावत् त्वचर-णद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोद्य । स्तावज्जीवनिकाय एप वहति प्रायेण पापं महत् ॥ ७ ॥ शांतिं शांतिजिनेंद्र शांतमनमम्बरपादपद्माश्रयात् । संप्राप्ताः पृथवीतलेऽपि बहवः शांत्यर्थिनः प्राणिनः ॥ कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु । त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शांत्यष्टकं भक्तिनः ॥ ८ ॥ अणुबनानि पंचैव त्रिप्रकारं गुणवतं । शिक्षावतानि चत्वारि इत्येतद्-द्वादशात्मकं ॥ १ ॥ अहंिसङाचार्योपाध्यायमर्वसाधृन् साक्षीकृत्य । सम्यक्तवपूर्वकं सुव्रतं दृढवतं समारुढं मे भवतु मे भवतु ॥ इति शांत्यष्टकं समाप्तम् ॥

# ॥ दशलाक्षणिकयंत्रम् ॥

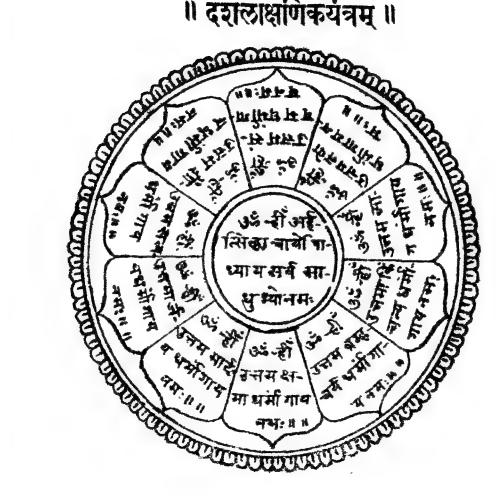

# ॥ चंद्रषष्टीविधानस्य यंत्रम् ॥

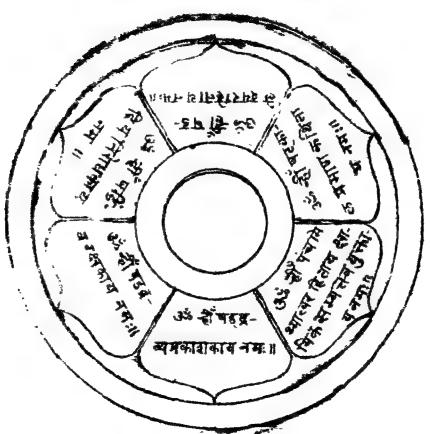

# वदावर असन्द्रवा मञ्जूपात अनतत्रयोदश्चांच्या

एक नवा पंचवणींने काहणे. या यंत्राब्बा काणिकेमध्ये घान्य बाहणे.



पाहरें मूत क्रमलकार्णिक्रमःभ लेप हेगे. कुंम घेऊन लास बाहरण्या बाल्म गावा मुडाळणे व नव्या हेल्या धान्यावर

# ॥ मंडुकपदवास्तुयंत्रस्य लक्षणम्॥

|                                    | नुस्युक्त<br>संस्थान           | मृष्यद्ताः<br>श्रेतवर्णः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ाज्ञाः<br>क्षिणिक्ष                   | क्टावर्ष<br>असीर:    | न्त्रप्तिः<br>न्त्रमः   | . १५१५<br>विक्तुन्तिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. 4.                   |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| मुष:<br>भेषवर्ण:                   | 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विश्वपूर्वक<br>वेऽप्रवाः              |                      | :मिर<br>रेक्स्स         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मुक्ताः मिन्द्र         |
| भुगराज्यं गंधवी<br>नीलवर्ण गंधवर्ण | भूगगाज:<br>नीतन्त्री           | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Topsop:                               | ্দ শ্ৰী<br>কি:তি: চু | E.A. S.                 | भाउति<br>धैतवर्णः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महार.<br>मेतवर्ण        |
| 11                                 | मंपूर्व:                       | राज्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Page 1                                | Market State         | 部                       | State | 學                       |
| यमः<br>हुन्मवृद्ध                  | याः<br>कृष्णवर्गः              | केरव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1                    | ग्रुक्त<br>कुर्ज्यान्ति | माने<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मृगदेव:<br>रामोत्सरव्यः |
| र्मु वर्षः<br>स्तुवर्षः            | रून के<br>इस्त्रेस<br>इस्त्रेस | in /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आर्थे<br>श्रेत्रजणे                   | भृधर<br>ऋग्दर        | 25                      | अति हि-<br>शितेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | महिता.<br>मिता.         |
| ्रेताच<br>१९७१व                    | 10 A                           | मेंबं:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | म्ह्याः<br>अगम्बर                     | 7                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अस्ति ।<br>अस्यम्       |
| 3.37                               | अंतरीक्षः<br>इंडनपीः           | धृष:<br>उच्छाणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रात्यक.<br>भागवः                      |                      | भासन.<br>अंग्रहण        | जयतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.5                    |



यंत्र एका मुच गिताटात अष्टगंत्र पसक्त बाळकून त्याजरा सुरगं-

आणि ते ताट मोळपाने लिहिणे. नवरंबता यंत्रावर स्थापन केळेल्या कुमावर ठेवणे. सोन्याच्या स्रवास शलाकान

#### अयं पूजापाठः

उद्गांव नामक ग्रामिनवामिना आदाप्पा उपाध्यायसृनुना नमीशा उपाध्यायेन संशोध्य कोल्हाप्र श्रीव्यंकदेश्वर मुद्रणालये मुद्रितः

#### श्रीशालिवाइन शकाब्दः १८४२

प्रथमात्रुत्तिः -- प्रतयः १०००.

हा ग्रंथ मिळणेचा पत्ता— नेमीशा आदाण्पा उपाध्ये ग॰ उदगांत्र पोष्ट शिरोळगेड जि॰ कोल्हापूर,

व्ही. पी. नें हा ग्रंथ मागविन्यास पाठिवता येईल. ग्राहकांनी आपलें नांव, गांव व पोष्ट यात्रमाणें पूर्ण पत्ता लिहावा. इति औस्य अपनिश्चितः इतागाउः नजसः